# Andy Gold

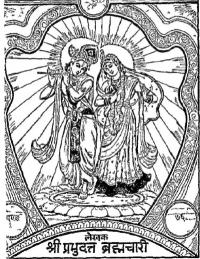

मागतत दर्गन, खरह ७६ क्ष्ट्र-



वृष्णीना बासुदेवोऽस्मि

# भागवत दर्शन

खण्ड ७६ गीतावार्चा (८)

च्यासज्ञास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्विता । कृतं वै प्रमुद्दचेन भागवतार्थ सुदर्शनम् ॥

-:0:-

लेखक

श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी

¥

प्रकाशक

सङ्कीर्तन-भवन प्रतिष्ठानपुर ( मूसी ) प्रयाग

-:\*:-

प्रयम संस्करण 7

गंगादशहरा २०२७

मू० १.६५ पं०

### निःश्वास

बात्र से ४०-४५ वर्ष पूर्व यो महाराज जो घवनी दैतदिनों में
मुख मन को समफाने के निमित्ति उपदेश तिसते थे। उन्हें बावके
एक परम प्रिय मक श्री ने नि-श्वास के नाम से छुपा दिया, इसके
कई सहकरण हिन्दी में तथा श्रीयेजों में छुप चुके हैं। यह छोटी-सी पुस्त बहुत ही उपादेह है। इसके उपदेश सीधे हुदय पर चीट करते हैं। इय हम फिर में छाप रहे हैं। मून्य सगभग ३० पैसे।

# **छ**प्पय विष्णुसहस्रनाम

( सहस्र दोहा माध्य सहित )

जब श्रीमद् छ्रत्ययं भगवद्गीता ( तार्थं ) छ्रदकर तैयार हुई सीर श्रद्धालु अणी, एस विद्धद्वनमें के हायों में पहुँबी, श्रीमों ने पढ़ी, तो उसकी सरसता मापुर्वे एय भावपूर्वे इन्हों के प्रयोग की सकता कि ति से सिक्ष मात्रपूर्वे इन्हों के प्रयोग की स्वत्य कि प्रयोग के तिये सिक्षा और सन्न में श्रीविच्णुसहस्र नाम के लिये कि श्री महाराज जी इनी प्रकार 'श्रीविच्णुसहस्र नाम को भी निल्ल वीजिय मात्रो में श्रीविच्णुसहस्र नाम को भी निल्ल वीजिय स्वत्य में भी छ्रत्यय सिक्ष विदेश सिक्ष महाराज के भीविच्णुसहस्र नाम के भी छ्रत्यय सिक्ष विदेश स्वत्य होते स्वत्य हमें यह रही कि भगवान् के प्रयेश नाम के ऊपर एक रोहा भी बना दिया। इस प्रकार छत्या तथा वोहे थोना वन यथा। प्रतिदिन वितना भी श्री महाराज जी लिखते हैं उसे क्या म मुनाते हैं उसका वणन इस परिचय सुनात्य में करना मासन्यव है। शीघ्र हो छ्यकर तैयार हो रही है। पत्र निलंबर छपनी प्रति सुरिवन करालें।

**च्यवस्थापक** 

# विषय-सूर्च

पुष्ठ सस्या

285

१२२

३२१

१३३

विषय

सपना निजी-चर्चा

| र्ग      | ीना-माहारम्य                                  | १५  |
|----------|-----------------------------------------------|-----|
| १ इ      | पनन्य चिन्तक का योगक्षेम प्रभु स्वय चलाते हैं | २४  |
| হ, ড     | नो जिस देव का यजन करता है, यह उसी देव         |     |
| व        | हो प्राप्त होता है                            | 36  |
| 3 *      | नगवान् भक्ति मे अवंशा की हुई छोटी वस्तु मी    |     |
|          | वीकार कर लेते हैं                             | 83  |
| 8. H     | रिक्त पूर्वक मजन करने वाले मेरे आत्मीय ही है  | 25  |
|          | ानन्य भाव से भजने वाले के पूर्व कृत दोप नहीं  |     |
| दे       | खे जाते                                       | ६३  |
| ६ भ      | गगवत् शरण मे आने वाले सभी परम शान्ति प्राप्त  |     |
| <b>a</b> | जर सकते है                                    | 33  |
| 9 7      | राजिवद्या राजगुद्धा योग का रहस्य              | = 2 |
| = #      | गगवान् हो सब की उत्पत्ति के आदि कारण हैं      | 53  |
| प्र अ    | गणियों के विभिन्न भाव भगवान् से ही होते हैं   | १०१ |
| o f      | वभतियोग माहातम्य                              | 90= |

११. मक्तजन मगवत् मक्ति से सुखी होते हैं

१३. विभूतियोग के सम्बन्ध मे प्रश्न (१)

१४. विभूतियोग के सम्बन्ध मे प्रश्न (२)

कर देते हैं

१२ भक्तो के अज्ञान को मगवान स्वय ही कुपा करके नाश

### ( Y )

१५ विभूतियोग के सम्बन्ध मे प्रश्न (३) **१**४१ 'र६. भगवत् विमृतियां (१) 188 १७. भगवत् विभूतियां (२) 828 १८. भगवत् विभूतियां (३) 325 १६. भगवत् विभृतियां (४) 15% २० भगवत् विभूतियां (x) १७२ पर. भगवत् विमृतियां (६) 100 २२. भगवत् विभूतियाँ (७) \$=3 २३. भगवत् विभूतियां (८) 980 २४. भगवत् विभूतियां (६) 36= न्थ. भगवत् विभूतियां (१०) २०६ २६. भगवत् विभूतियों का उपसहाय 315

२१६

२७. समष्टि रूप कह कर विमृतियोग की समाप्ति

# अपनी निजी-चर्चा

[७]

ईशाभिसुष्ट द्यवरून्यमहेऽङ्ग दुःख सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् । आस्थाय तत्तचदयुङ्क्त नाथ—-व्यक्षुप्मतान्धा इव नीयमाना ॥॥

### छप्पय

यह जीवन भव-तरी आपु केवट हो स्वामी! जित चाहो ली जाउ सरवया हम श्रदुगामी!! सुस पु:स्त जो कड्स भाग्य माँहि तिहि हरिप सिंहिंगे! स्ता प्रेस मित्र प्रमु! करों? मूलि के नाहिं कहिने!! इतनी विनती परि प्रमी, पर पुडमित श्राधित रहें!! इपा हिन्द की पृष्टि करि, दीन जानि जोहत रहें!!

क हमारे पुरू कमों के धनुकून परमातमा ने हमे जिन-जिन योनियों में डाल दिमा है, उन्हीं-उन्हों को स्वीकार करके, उन्हों को, नी हुई क्यवस्था के धनुसार हम सब धुल या दुखों को भोगते रहते हैं। हमे कुछ पता नहीं पनता धाये क्या होगा, हम तो जैसे किसी धन्ये को धाब बाला लकुटी पकड़ वहाँ से बाता है वही जाना पडता है उसो प्रकार ६ पर प्रमुक्ति इच्छानुसार प्रमुक्तर हम हो है है।

यह जीव पूर्वजन्मों के कमानुसार न जाने कब से इस मव-सागर मे भटक रहा है। यदि भटकते-भटकते इसे कभी अगवत् भक्तो मा, सन्त पुरुषों का सा मिल जाय, भगवत् कथा कीतिन मे भन रम जाय ता इसका भटकना कक जायगा। नहीं तो ये प्रारट्य कमें सचय बमों का गठरो इसे न जाने किन-किन यीनिया में पुमाता रहेगी।

लोग कहते तो हैं, कि हम कर्म करने में स्वतन्त्र हैं जो चाहे सा कर, हम ही स्वग्न बना सकते हैं नरक का निर्माण कर सकते हैं, हम सब बुद्ध कर सकते हैं, किन्तु यह क्थन मात्र हो है। हम प्रारक्ष कर्मों में इतने आबढ़ हैं उस ग्रुगला में इतने बंधे हुए हैं कि उसको परिधि में ही रहकर उस देव के हो प्रयोग रहकर उसी की इच्छा के मनुसार कार्य करते हैं। न तो हमें पिछले जन्मों की याद रहती है, कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया और न आगे का हो स्मरण है व्या-क्या करना है। यह एक प्रकार से अच्छा हो है। यदि हमें विदले जन्म को सब पटनामें स्मरण रहे और आगे होन वाली पटनामों के सम्बन्ध में भी जानकारों रहे तब ता हम उन सब बातों को याद कर-करके ही महान चिन्ता में मन बने रहेगे।

जस दिन धनरपुर से एक लडका बागी थी। बहु बता रही थी, हमारे गहीं एक लडकी है उसे अपन तीन जन्मी की सब बातें माद हैं। उसकी अवस्था १६-२० वर्ष की है। एम० ए० पास है। बहु बसाती थो, पहिले जन्म से ममुक स्थान से थी, मेरे चार नडके थे। अन्मिम लडका हुआ तब मुफ्ते महान क्टट हुआ। बहु कल्ट मुफ्ते अभी तक स्मरण है। बालनपन से धन वह सब बातें बनाता थी, क्सी ने ह्यान नहीं दिया। जब बहुत स्मरण करके रोने लगी, तक उसे परवासे बहुती ले गये। उसने

अपने पति को, पुत्रों को, पुत्र बबुधों को जाते ही पहचान लिया बहुत सी गुप्त बात वतायों गढ़ी हुई वस्तुएँ बतायो। मरकर फिर वह आसाम मे एक ब्राह्मण की पुत्री हुई। वहाँ ८-८ वर्ष की यी तभी एक मोटर दुर्घटना मे उसका देहान्त हो गया तो श्वतरपुर मे जन्मी। इस प्रकार वह तीनो जन्म की वार्ते बतातों है तीनो परिवार वालों से उसका मोह है। अपने तीनो जम्मों के माता पिताओं के प्रति उसकी ममता है, अब विवाह हो जायगा तो एक नया सम्बन्ध हा जायगा। भविष्य का उसे ज्ञान हो जाय, तो उसकी भी चिन्ता रहेगी। यह विस्मृति बना-कर भगवान् ने जीवो को बहुत सी चिन्ताओं से मुक्त कर दिया। जीव को सब जन्मों की सब घटनाय गाद रहती तो वह वितना चिन्तित रहता। भविष्य का भी ज्ञान रहता तो, भविष्य की घटनाओं को सोच-सोचकर मर जाता। अब जब हमे न तो बीते हुए जन्मी की याद है, न भविष्य में क्या होगा इसी का पता है, फिर भी इस जन्म की दीता बातो के विषय मे विचार करते रहते है। भविष्य के मनमूबे बनाते रहते हैं। बिना जड पेदी के भविष्य के किले बनाते रहते हैं गम्भव नगरी का निर्माण करते रहते हैं। चाहे भविष्य का कुछ भी आभास हमें न हो फिर भी हम भविष्य की सोचे बिना रह नहीं सकते। भविष्य के विषय में धुना बुनी करते ही रहते हैं।

मथुरा कारावास में मैं सोचता था—यदि गोहत्या बन्द न हुई, तो मै मथुरा की जेल मे भर जाउँगा। अवध्या सरकार से कोई समफ्तीता हो गया ता छूट जाउँगा। अविष्य के विषय में भाति—यति के विचार उटते, फिर अपने मन को समफ्ता लेता, जो होना होगा वह हो जायगा, व्यर्थ की वाती के सोचने से बया जाभ ? चित्त की मगवान में ख्याग्रो। अब तो अन्तिम दिवस हैं। अन्त में भगवान् के अतिरिक्त कोई काम नही आता। किन्तु मेरी इस सीख को मन नही मानता था, यह विना भविष्य की घुना बुनो के रह हो नहीं सकता था।

इसी धुना बुनो के मध्य में जेल के अधिकारियों ने मुक्ते मुचना दो—"आपको प्रयाग उच्चन्यायालय ने युलाया है। आज

हो आपको प्रयाग जाना है।"

इससे मुक्ते प्रसन्तता हुई। खुली वायु मिलेगी। "वहुत परि-वित बन्धुओं के दर्शन होये।" कारावास के श्रधिकारियों ने बहै ही शिष्टाचार और सम्मान के सहित मुक्ते विदायी दी। और यह आशा व्यक्त की कि वहाँ तो घाप छूट ही जायेंगे। कुछ त्रुटि रह गयी हो तो उसके लिये हृदय से क्षमा याचना की। प्रयाग त्तक पहुँवाने कारावास का एक चिकित्सक (डाक्टर) मेरे साथ कर दिया। कारावास के द्वार पर अपने बहुत से हनेही बन्धु खड़ै थे, सब के साथ मधुरा स्टेसन पर पहुँच गये। जिन जिनको सूचना मिल सकी, वे सब बन्धु दीड-दौडकर मधुरा स्टेशन पर त पहुँव गये। सब को आविं भरी हुई यी, सबके मुख मण्डल म्लान ये। मुफ्तसे तो सब की ओर देखा भी नहीं गया। ऊपर से मैं जिलाजिला कर हैंस रहा था। किन्तु सबके दुःख की देख कर हृदय द्रवोभूत हो रहा था। रामराज, विष्णु जो, राषे स्याम, देवी चरन ये सब तो प्रयाग तक साथ प्राये। गरेजी मादि बहुत से बन्धु आगरे तक । जहाँ-जहाँ दूरभास से मूचना मिल गयी थी, वहाँ-वहाँ स्टेशनो पर फिरोजाबाद, कानपुर, प्रयाग भादि सैकडो नर नारी देखने आये । आधी राप्ति मे गाडी प्रयाग स्टेशन पर पहुँचो । वहाँ हमारे संकडो नर-नारी उप-स्थित ये। जिले के प्रधान चिकित्सक ( सिविल सर्जन ) अपने कई सहयोगी चिकित्सका तथा घनेको चिकित्सा यन्त्र के सहित उपस्थित थे। पहिले तो उन्होने अनेको यन्त्रो द्वारा मेरे स्वास्थ्य की परीक्षा की। फिर मुक्ते वडी सावधानी से ऋगीय सूख शैया (स्टेचर) पर लिटा कर ले गये। वे वडी सावधानी बरत रहे थे। शरीर हिलने न पावे, तनिक भी भूमि का स्पर्शन हो।'' मुफे हैंसी था रही थी। सम्पूर्ण मार्ग मे उछलता कुदता व्याख्यान दैता हुआ आ रहा था। यहाँ ये कहते है हाथ न हिलने पावे। अस्तु अत्यन्त ही सावधानी के सहित वे मुफे नेनी केन्द्रिय कारावास मे ले गये। यद्यपि मैं प्रयाग मे कई बार राजनैतिक अन्दोलनो मे पकडा गया, किन्तु मुफ्ते यहाँ मदा मलाका जेल मे ही रखा गया। जो उन दिनो प्रयाग की जिला जेल थी, धौर धव यहाँ वडा चिकित्सालय (अस्पताल) वन गया है। नैनी जेल में मैं कभी मही रखा गया। आज वहां भी आ गया। प्रधि-कारियों ने मुक्ते उसी कक्ष में रखा जहाँ पहिले महामना मदन-मोहन मालवीय जी को रखा गया। मथुरा के अधिकारी तो बहुत डरते थे, कि कोई नियम विरुद्ध कार्य न हो जाय' हमारी शिकामत न हो। यहाँ के श्रधिकारी तो सब जानते थे, मुक्ते ऐसा लगा, अपने घर मे आ गया है। रात्रि मे आनन्द से शयन किया ।

प्रात काल नित्यकर्म पूजा पाठ से निवृत्त होने पर मुक्ते बंदी ही सावधानी तत्परसा और आराम के सहित उचनन्याया- स्वयं के कक्ष में ले जाया गया। यद्यपि यहाँ प्रयान में मैं ४८-४५ वर्ष से हूँ किंग्नु कभी उच्चन्यायालय के कहा नहीं देखे थे। कभी उच्चायायालय जाने का काम नहीं पढ़ा था। कभी-कभी इच्छा होती, एक दिन चल कर देखूँ, वहाँ कंस न्याय नाटक होता है, सो मागान ने स्वय हो मुक्ते अभियुक्त वना कर यह इच्छा पूरी कर दी। यह नाटक विखा दिया।

उच्च न्यायालय में वड़ा गम्मीर वातावरण था। बहुत से नर-नारी उस दृश्य को देखने आना चाहते थे। प्रयाग तो मेरा पर ही था यहाँ वा बच्चा-बच्चा मुक्तमे परिचित था। सहस्रो बच्चे मेरे सामने पद-पदकर उच्चन्यायालय के अधिवक्ता (एडवाकेट) हए हैं। सैकड़ो मेरे परम मक्त स्नेही हैं। प्रान्त भर की कलह से उपजीविका करने वाले क्लहोपजीवी अधिवक्तामी का यह प्रधान पड़ा है अवायालय के उच्चाधिकारियों ने मेरे बैठने का वहत ही सूदर प्रबन्ध कर रखाचा। बहत सुन्दर-मी मच बनाकर उस पर गहा सिकयो का प्रवन्ध था। उन्धन्यायालय मे चाहे राष्ट्रपति ही क्यो न आय, उसे खडे होक्र भपना कक्तनच्य देना पडना है। मेरे दोनों न्याय सूर्नियो ने मुक्ते महलाया कि-ब्रह्मचारी जी चाहे तो बैठकर बक्तव्य दे सकते हैं या लेट वर उनको खडा होने की कोई आवश्यकता नहीं।" किन्तु मैंने व्यायालय का सम्मान करने के लिये जो भी वक्तव्य विया लडे होकर ही दिया ग्रीर -यायाधीशों के आने पर भी मैं उनके सम्मान मे लडा हो जाता था। यद्यपि वे ऐसा करने की बार-बार मना करते थे, किन्तु मैंने कहा-"नहीं मुक्ते न्यायालय मा और न्यायाधीशो का सम्मान करना ही वाहिये।

ऐसा लगना था, कि उसी दिन सभी स्वायासयो था काय छोटन समस्त अधिवक्ता यहा आ गये थे। सेकडी सहस्रा छोटे, वहे यहे से वहे वकील उस अभियोग की देखने उसमें सहयोग देने भाग्य थे। में पहिले अनुसान भी नहीं कर सकता या कि वकील लोग भागे अनियुक्तों को छुड़ाने के लिये कितना मारो परिश्रम करते हैं। क्लिन साधन, तर्क उन्हें जुटाने पहते हैं। रज्जू नैया न, चोषरी वोरेन्द्र सिंहजी ने तथा हमारे समस्त सहयोगी वन्धुत्रान इस समियोग में क्लिना परिश्रम किया।

हमारे कुखुरू जी, खरैजी, भागैव जी, मिश्र जी तथा किनका नाम घाम में नही जानता उन्होने रात्रि-रात्रि भर जाग कर, कितने प्रमाण जुटाये, कितनी श्रीणयां निर्माण की। सरकारी सकोल प० कन्हैयालाल जी मिश्र भी अपने परिचित बन्धु तथा भक्तों में से थे किन्तु उनकी विवशता मैं उनके मुख पर पढ ग्हाथा। वे ऊँचामूख कर कभी मेरी और ताके नही। उन्हें किसना दुष्कर कर्म करना पड रहा था। जिनके प्रति हमारा अगाध आदर है, उनके विरुद्ध अभियोग सिद्ध करना कितना कठिन कार्य है, किन्तु कतव्य पालन मे सब कुछ करना पहता है। सब दर्शको अधिवकाओं को उस इतने बडे न्याय भवन मे स्थान ही नहीं था। लौह टोपचारी सैनिक बाहर से लोगो को रोक रहे थे, किन्तु बकीलो की अधिवक्ताओं को उनके समे सम्बन्धि की कीन रोक सकता था। जो लोग किसी सम्बन्ध से भीतर जा सके वे भीतर गये, नहीं सहस्रो नरन री बाहर ही खडे-खडे प्रतीक्षाकर रहे थे।

न्यायाधीको ने जब देखा बकीलो की, सुप्रतिष्ठित दर्शको की भीड अत्यविक है, तो उन्होने झाजा दी। न्याय काय श्रीष्ठ-तम न्यायाय श (चीफ जस्टिस) के न्याय कक्ष मे होगा। सब सुरन्त वहां प्रबन्धं किया गया। यद्यपि वह भवन बहुत बडा था, फिर भी उसमे तिल रखने की स्थान शेप न ग्हा। बहन से

लोग वहाँ भी बाहर खंडे रहे।

हमारी स्रोर से प्रयाग के सुप्रसिद्ध अधिवत्ता खरैजी बीलते ये भीर सरकार की ओर ने महाधिवक्ता प० कन्हैयालाल जी मिश्र तथा उनके श्रनेक सहयोगी वन्यु

सबसे पहिले हमारे वकील ने यह ही नियमापत्ति उठायो. कि इनको किस अभियोग मे पकडा गया और अभियोग पत्र तीन दिन के अन्दर क्यो नहीं दिया गया। मैं पहिसे सममना या, सरकार जिसे चाहे जिनने दिन तक इच्छानुसार पहट सक्ती है, जब तक चाहे काराबास में रख सकती है। वीसरे या किन्नु चोपे दिन एक जियोग पन मुफे दिखाया जबस्य गया था मैंन यह कहकर तथ लेने में मना कर दिया कि मुफे हिन्दों में अभियोग पत्र दिया जाय। किन्तु हिन्दी जैसी थिछड़ी तिरस्कृत भागा में प्रभियोग पत्र कीन सैसार करे।"

में तो बही की कार्य प्रणाली देशकर चितित रह गया। गरकार की शोर से कहा गया— 'ब्रह्मचारी जी ने अनुकृ तिपि को कृत्वावन में एक ऐसा सार्वजनिक सभा में भाषण दिया, जिससे देश में ससवा हो सकता था, इसी अभियोग में हमने इन्हें

पन्छा है।

बिन्तु उम तिथि को मैं कृत्यावन में या हो नहीं। उस तिथि को ती में अहमदाबाद में या। वहाँ मेरा बडा मारी जुल्ला निकला। सारदा पोठ के शकराबार्य ओ के समापतित्व में बडी मारी सार हुई। ग्रेस प्रतिकिथियों का सम्मेलन हुआ। उस दिन रात्रि के बायुयान से मैं टेहली आने बाला या, हिन्तु हमारे देहली में बन्दुमी ने दूरमार पर हमारे सीपो से कहा—देहली में वन्दुमी ने दूरमार पर हमारे सीपो से कहा—देहली में वन्दुमी ने दूरमार पर हमारे सीपो से कहा—देहली में वन्दुमी ने दूरमार पर हमारे सीपो से कहा—देहली में वन्दुमी ने दूरमार पर हमारे सीपो में नदिनों के बायुयान के टिकट बदलवा कर जयपुर के कराये। रात्रि में हम जयपुर उत्तरे। वहाँ बायरतीओं को समा हुई, में प्रतिनिध्यों का सम्मेलन हुआ। मेरा श्रेस वन्द्र्य यहाँ के समाबार पत्रों में दूरपा। फिर हम रात्रि में ११-१२ वहाँ एक विराय को मोटर से यून्दावन का चले। दूसरे दिन प्रातः कृत्य-वन पहुँदे। उस तिथि को तो वृत्यावन में हमारी उपस्थित

किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती थी। हमारे वकी सो ने वड़ी हो युक्तियों से इस बात का खण्डन किया कि सरकारी सूचना मन गड़न्त है। उन्होंने उस दिन के हमारी घोभा यात्रा के समाचार पत्रों में प्रकाशित सब चित्र, समाचार, पत्र प्रतिनिध सम्मेलन में दिये समस्त चक्तव्य हमारी बाग्राम की लयपुर वालो सभी टिकटें, किराये की गाड़ी का नम्बर, जयपुर के समाचार, प्रेस चक्तव्य सभी न्यायालय से उपस्थित किये। मुफ्ते का सम्बर्ग हो रहा या, इतनी सब सामग्रो चीचरी वीरेफ़ सिंह जी ने कही से एक नित कर लों थी और इतने अहल समस में। सरकारी महाधिवका वारवार दूरभान यन्त्र में मथुरा

के जिलाबीश से पूछे—भाई किस ग्राधार पर तुम कहते हो उस दिन उन्होंने कुन्दावन मे भाषक किया जिलाकीश कहे-हमारे गुप्तचर दीवान (सी॰ बाई डी॰ के हेडवानिस्टेबिल) ने उन्हें जीप में बैठे देवा था। सरकारी सभी यन्त्र इस बात की सिद्ध करने में संलग्न थे कि उस तिथि की मेरी उपस्थिति वृन्दावन में सिद्ध कर दो जाय। जयपुर मे हमारा वायुगान सायक ल पहुँचा था। सरकारी लोगों ने बायुयान की समय सारिखी में यह पता लगाया कि जयपुर से उस ममय कोई वायुवान आगरा धाता हो तो हम यह सिद्धं कर दें कि जयपुर से उतर कर ने आयारे के वायुपान में बैठ गये। आगरे ने बृन्दावन भोटर से घन्टे भर वा मार्ग है। रात्रिके बारहबजे भी पहुँचना सिद्ध हो जाय, को बात बन जाय । दूरभास और धाकाशोय समाचार द्वारा अयपुर से पता लगावा गया। जिनके यहाँ मै ठहरा था वैद्यनाथ आयुर्वेद भर्वन के स्वामी, प० हजारीलाल जी शर्माका वक्तव्य लिया गया, किन्तु बात कोई बनी नहीं । जयपुर से प्रात:काल तक कोई वायु-

यान ग्रागरे नही भाता था। जयपुर रात्रि में उतरकर विसी भी

बाहन द्वारा हम उस दिन वृन्दावन नही पहुँच सक्ते थे।

जब किसी भी प्रशार सरकारी धधिवका धपनी बात नो दो दिन ने पूर्व प्रयान से सिद्ध कहने में समर्थ न हुए, तो दूसरे दिन सायकाल, मे उन्होंने प्रान्तीय सरकार की सम्मति दी, इस प्रभिन् योग को तुरन्त लौटा सो, बहुाबारी जी को तुरन्न खोड दो।"

सुभे दोनो घोर के बाद विवाद में यहा धानन्द मा रहा था। ऐसा मका नाटक मैंने जीवन में पहिले पहिल देखा था। न्यासाधीरों की वह गम्मीर मुद्रा, तथा मध्विचकामों की जो हास्पर से सपुटिन एक दूनरे को बिडाने वाली मुक्तियाँ उस गम्मीर वात्रावण्या में भी सरसता विदेद रही थी।

में गोरक्षा मांभयान समिति का प्रध्यक्ष या हमारे १० लाख के जुलूस पर सरकार को घोर से गालियाँ चलायी गयी थीं। बहुत सं झादमी झारे गय। किसी प्रमण में हमारे बकील खरे साहब न कहा— "यह सब काम गुडो का या।"

न्यायाधीश ने वहा—'गुडा वा बाम ? तब उन लोगों की

गुडा प्रचिनियम के धनुनार पक्डा क्यो नहीं गया ?"

लरे साह्य ने बनावटो सम्भीरता के स्वर मे कग-"स्रोमान्। वेषकडे कैसे आते। वे साधारण गुन्हे नहीं थे। कामेसी एन्डे थे।"

"कांग्रेसी गुन्हें 'राज्द को सुनते ही वहीं उपस्थित सभी वहीं कर दर्शक ठठाका मारकर हाँस वहें । व्यायायीश भी अपनी होंसी को न रोक सके । न हाँसने वालों में हमारे सरकारी महाधिका मिश्र जी ही एक थे ।

में घारवर्ष कर रहा था, कि वे वकीन लोग इतने वहे न्याया-सय में भी पेनी कडी-कडी बार्ने कैसे वह जाते हैं भीर इन पर जुछ प्रमियोग भी नहीं सलाया जाना। दो दिन मुक्ते न्यायालय मे उपस्थित होना पडा ।

तीसरे दिन प्रातः ८-६ बजे कारावास के अधिकारियों ने मुक्ते सूचना दी कि "सरकार ने प्रमाख के घमान में घाप पर से प्रभिन्नोग उठा लिया है। घापको मुक्त कर दिया यया है। घाप जहां चाहे वहाँ घापको पहुँचा दें।"

मेने कहा-- "एक बार मैं पुनः उच्चन्यायालय के न्याय भवन

मे जाना चाहता है।"

अधिकारियों ने मुक्ते उच्चन्यायानय से पहुँना दिया। नहीं मेरे अपने परम महस्योगी श्री गलाभर प्रसाद आर्थि आदि अधु मेरे पान माये और बोले—"आप पर से मुक्दमा तो उठा लिया गया। अब न्यायालय से आपको आने की बीई आवश्यकता नहीं।"

मैंने कहा-- "त्यायाची को के सम्मुख में एक वक्तव्य देना

चाहता है।"

मेरे सहयोगी बन्धुको ने कहा— "जब आप पर से मुकदमा उठा ही लिया गया तो नियमानुसार श्रव आपको बच्च्य देने का प्रविकार नहीं।"

मैने कहा—"त्यायाधीशो से भेरी धोर से घाप निवेदन कर वें कि मैं एक वच्छव देना चाहता हूं। यदि वे स्वीकार न करेंगे, सी मैं लौटकर घपने कुसी धाझरू में बला जाऊ वा।"

भेरे सहयोगियों ने न्यायाध्यों से निवेदन किया, उन्होंने प्राज्ञा दी---''हाँ, ब्रह्मचारी जो की बुनाइये।'' में देख रहा था, न्यायाधीश इस अभियोग में आन्तरिक रस ले रहे थे।

मुक्ते कोष था रहा था, कि सरकारी लोगो ने प्रकारण मुक्ते परेशान किया और कोछ, इस बात पर भी भ्रा रहा था, कि जब मूठा मुकदमा नकाना ही था, तो बना भी न सके। प्रतः न्याय भवन में जारूर न्याघोशों की धनुमति से समस्त धिवकामों के म्म्मुल मैंने एक बात्यन ही कडा वक्त य दिया। मैंने कहा— मुक्ते सब जानते हैं में यथाशकि सूठ नहीं बीनता, मैं कभी किसी को हिमा के निय नहीं चमाइता, लगभग ४० वर्ष से मैंने मौन वत घारण किया है। मैं इतने दिना से देश का कार्य कर रहा है, नई बार जेल गया है किन्तु कभी भी मेरे ऊरर लोगों की भडकान वा बलवा करान वा चिमियोग नहीं लगाया गया। किन्दु ग्राज धनशन के पूर्व मेरे ऊपर बनवा कराने वा ग्रमियोग लगाकर मुक्ते भूठ मूठ पक्डा गया है। अभियोग सिद्ध न होने पर मुक्ते छोड दिया गया है। यह लो ऐन ही हुमा क्सी के सिर पर जूनी मारकर फिर उससे वह दिया जाय, भूल से जूनी मार दी, झव तुम प्रमतता पूर्वक भवने घर चले जामो। जब मुझ जैसे साधक सुप्रसिद्ध व्यक्ति के प्रति सरकार का ऐना व्यवहार है, जिनको वैधानिक रक्षा के लिये सहस्रों बरीन मधिवका तसर हैं, तो उन वेचारे झसहाय, निर्वत साधनहीन साधारण लोगों के अरर सो मनमाने प्रभियोग चलाये जाते होंगे । स्योकि वे प्रपने बयाव के लिये वकील नहाँ वर सक्ते। द्रव्या व्यय नहीं कर सकते। इस प्रकार प्राक्रोश के शब्दों में मैं लगभग बाथे थन्टे बोनता रही। न्यायाधीरा चुपचाप शात भाव से मेरे बचव्य को सुनते रहे। उन्होंने बीच में एक शब्द भी न का, न मुक्ते टोका ही।"

इसी प्रकार में बक्त वह के न्तुरत वहाँ से बल दिया। सर-कारी मधितका समारे बनेल पर बडे कुंद्ध हुए भीर बोले— "जब हमने प्रान: ७ बजे ही अक्षिपीन उठा लिया था, तो इन्हें फिर न्यायालय के सम्मुल क्यों उपांध्यन किया ?

ः हमारे वकील ने द्विपश्चित त्रीय अर्थाशत करते हुए कहा— "हमें क्या पता या, कि भाषने अभियोग उठा रूप्णा, भाषने कोई लिखित सूचना तो हमें दी नहीं। १० वजे जब हम न्यायालय में भाषेतव हमें पता चला। तब ब्रह्मचारो जी श्रपना वक्तव्य दे रहेथे।"

नहला पर देहला लगा देलकर वेचारे चुप हो गये। मैं प्रपने क्मी के ब्राध्यम में घा गया।

जब यह मामला समाप्त हो गया, तो एक दिन मन्कारी महाधिवका हमार वकीन के पाम गये भीर बीले—"भाई, अब तो जो होना था, सो हो गया। अब ठीक-ठीक बता दो। हमारा मगुरा का जिलाभीश तो हदता के साथ कहता है, उस दिन प्रहा-वारी जो की हमारे घाविषयों ने नृत्वावन में देखा था। उनके स्वावपान की प्रतिनिधि है। और आप लोग कहते हो, कि वे उस दिन प्रहमवाबाद में थे। तुम लोगों ने सिद्ध भी कर दिया अब यह बता दो, यापों बात क्या है?"

हुँसकर हमारे बकील ने कहा—"यवार्थ वान यह है, कि हमारे ब्रह्मचारी जी में ऐसी सामार्थ्य है, कि वे एक समय में महमदाबाद भी रह सकते हैं बीर बन्दावन भी रह सकते हैं।"

महमदाबाद भी रह सकते हैं और बुन्दावन भी रह सकते हैं।"
यह सुनकर वे हुँस पड़े और बोले-"तुम लोग तो ऐसे ही

यह सुनकर व हस पड़ झार बाल— तुम लाग ता एस हा भूठी बात बनाया करते हो।"

जब यह बात मुक्ति लोगों ने बतायी, तो मेने कहा—"वाहियों नी घु-शवन में कभी नहीं। कोई दीवान ने और भूरी दाड़ी देखी होगा।" पीछे मुफे पता चला, जिस कर्मचारी के नाम से यह वक्तव्य तैयार कराया गया या उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मुक्ते बढ़ा दु:स हुमा, कि मेरे कारए। एक ब्लक्ति को रोटो गारी गयी।

धव ग्रागे जैसे गोलोक में जाकर श्रनशन के दिवस बोतें यह

( \$x )

कहानी मार्ग के खर्डी मे पढिये। इतना ही स्थान था, वह पूरा हो गया।

### ह्यपय

मेरे न्यायापीरा ! न्याय मेरो कार देशो । को में पापी अध्यम दह को चाहो देवे ॥ दीनवस्तु तह नाम दीन अध कहूँ सोजींगे । मो सम को है दीन दया कार कह कोहोंगे ॥ दीनवस्तु तुम सम नहीं, तुम हो प्रश्न ॥ असारत सरत । तुरुवाओं सम्बन्ध सम, देखी मिज बरनान रास्त ॥



# गीता-माहात्म्य

### [٤]

श्रीक्रुप्लागान गीतकं सुदिब्य नवाच्मायकम् । समस्त पापनाशकं क्रदान कष्टहारकम् ।। विपत्ति विप्तदारकं मर्वाब्घशीघ तारकम् । पठन्तु भो सुधीजना सुश्चीक सुक्तिदायकम् ।।ॐ (प्र०टवक्र)

### छप्पय

द्याव नवमें क्रण्याय महातम सुनहुं सुर्वीचन । माघव द्विक इक यह करणी क्राये परिवृत्तगन ॥ बकता बिल जप करें कहे क्षत्र का फल जाते। पठा नवम क्रप्याय करो मब तारिहो ताते॥ मम पतिनी सुत दित निमित, बिल क्षत्र कीयो ही दयो। शाप तासु जननी दयो, ताहि तैं हों क्षत्र मयो॥

क्षु श्री कृष्ण मगवान् का गाया हुमा जो अनिस्त्रगक्त गीता है, उनका जो मुन्दर नवमां मध्याग है, वह समस्त पापों को नाम करने याला है, मुदान लेन के जो क्ट होते हैं उननो हरण करने वाला है, विघन विपत्तियों को नाम करने वाला है सँगार सामर से सीझ तारने वाला है, हे बुद्धिमान पुरुषों । मुक्ति भीर मुक्ति देने बाले उस प्रध्याय को नित्य पढ़ा करों।

यज्ञ यागो में जो यह पशु बिल को प्रया है, यह पहिले नहीं दी। झान की बिल देनी चाहिये यही बेद का वनन है। यद 'लज' सहर के हो सम्बन्ध में बाद विवाद उठा। स्प्रिंप गए। तो कहते हो, कि जज' का अर्थ बोज है। किसी भी बीज को मून दो ता बह पुन पैदा न होगा। धान मैं से बोज को पुयक् कर दो मा बह पुन पैदा न होगा। धात अन माने पायल, सन्त या बाज है।

इमन विचरीन देवता कहन थे, अब का अरवक्ष मर्य वकरा है, जन यजा म बकरे को विल देनो वाहिये। दोनों में बन्त बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। दोनों ने कहा— 'किसी मध्यस्य से इसना निराम कराना चाहिये।

उन दिना एक धर्मात्मा राजा उपरिचर बमुधे। तपस्मा ने प्रमाव से उन्हें एक विमान प्राप्त था, वह ऊपर उदना था, राजा ऊपर ने ऊपर धानाग्र में पूमते थे अत उनका नाम 'उपरिचर' प्रसिद्ध हो गया। उनके धर्मात्मा होने का दानों नो ही विस्वास या प्रत दाना न ही उन्हें मासस्य स्वीकार कर तिया। योनों ने कहा—राजन् । बाप विना पदापात के बता यो 'अन ग्रस्थ का प्रय वया है?

वास्तव म तो बज शब्द का अर्थ बीज ही या, किन्तुराजा ने दबताओं के प्रभाव से झाकर उनका प्रसप्त किया। कह दिया—अज का अप तो बकरा ही है। ऋषियों ने उन्हें शाप दिया—आज का अप तो बकरा ही है। ऋषियों ने उन्हें शाप दिया—आज स तुम्हारो गित आकारा से उटन की न रहेगी। तुम पुरंशो पर हो चला करोगे। तभा स यज्ञ यागों में यकर या चल दन को प्रमा प्रचलित हो गयी इस पगु बलि का प्रपा भी प्रस्ता पिंडनों ने गहीं की है।

महाराज प्राचीनवर्हि बढे ही प्रसिद्ध नमें काडी थे।

उन्होंने यज्ञो का ऐसा ताता लगा दिया कि समस्त पृथ्वो को यज्ञ की कुशाओं से ढाँक दिया। नास्द जी ने सोवा-ऐसा धर्मात्मा राजा क्या इन हिसामय कर्मी मे ही फँसा रहेगा। दया के सागर, परीपकार परायएा, पर दुख कातर देवींप नारद जी राजा प्राचीनविह के पास गये और बोले-राजन्। तम सदा कर्म काड मे फैसे रहोगे क्या ?

राजा ने कहा-"स्वामिन् । क्या करूँ, मेरी बुद्धि तो सकाम कर्मों मे ही फ़ैसी हुई है। इन कर्मों के अतिरिक्त भी कोई करुपाएा का मार्ग है उसे मैं नही जानता। मेरे कर्म काडी **धाचार्यों ने तो मुक्ते यश याग बलि पशु स्वर्ग सुख इन्ही बातो** का उपदेश दिया है। इसीलिये यज्ञ करता है, यज्ञो मे पशु विल

देता है।''

नारद जी ने अपने योग बल से आकाश में उन सब पशुओ को बुला लिया, जिनका बलिदान राजा ने यज्ञों में दिया था। फिर राजा से कहने लगे-"राजन् ! तिनक ऊपर श्राकाश मे तो देखो, ये कौन जन्तु दिखायी दे रहे हैं?

राजा ने देखा-बड़-बड़े भेसा, बकरा आदि पशु कृद हुए खड़े हैं, वे अपने तीखे सीगो से किसी को मारने के लिये

उचत हैं।

राजा ने पूछा-देवर्षे नारद जी । ये पशु कौन हैं ?

हैंसकर नारद जो ने कहा-राजन् ! यज्ञों में जिनका तुमने निर्दयता पूर्वक बद्य किया है। जिनकी तुमने बलि दी है ये वे ही पश् हैं।

राजा ने पूछा-ब्रह्मन् ये इतने कुपित क्यो हो रहे है ?

नारद जी ने कहा--राजन् ! किसी को भी कैसे भी तुम अस्त्र-शस्त्रो द्वारा काटोगे, किसी की हिंसा करोगे, तो उसे कष्ट नहीं होगा क्या? तुमने जो इनका बलिदान किया है, दुस दिया है, उन्हीं दुसों को स्मरण करके ये घरयन्त कृषित हो रहे हैं।

राजा ने अयभीत होकर पूछा—श्राह्म । ये चाहते नया हैं 7 नारद जो ने कहा— राजन । ये नुससे बदला सेना चाहते हैं। जैसे सुमने इन्हें मारा है ऐने ही ये अपने सीधे-तीक्ष सीमो से सुन्हारे उदर को दिदीमां करना चाहते हैं। ये इसी प्रतीक्षा में बठे हैं कि सुम मरकर जब परलोक जाओने तब ये सुमसे अपना बदना लेंगे।"

राजा ने भयभीत होकर परम जिज्ञासा के साथ पूछा---ब्रह्मन्। इनसे बचने का उपाय क्या है ?

इस पर नाथद जो ने राजा को पुरजनीपाल्यान सुनाया भीर आरम तत्त्व का सपदेश दिया।

यात यह है कि ये सकाम वर्म स्वर्गीदि सोको को ही प्राप्त कराने वाले हैं। इन हिंसा प्रधान सकाम कर्मों से परम वाति की प्राप्ति नहीं होतो और विशेष कर किलवाल में तो ऐसे हिंसारमक यज्ञ निषेष हैं। सबसे बड़ा यज्ञ तो जप यज्ञ है, किसी मी मन्य का श्रद्धा भक्ति के साथ निरन्तर जप करता रहे तो उसे विद्धि प्राप्त हो जायगी। गीता जो से सात सौ इलोक मन्य कर ही हैं किनमें से जिस किसी भी अध्याय पर अपनी श्रद्धा हो उसका निरन्तर जप करता रहे। माला लेकर गिनता रहे जाज मैंने कितने पाठ किये। तो ऐसे श्रद्धा मिक्त पूर्वक मन्य जप करने वाले को परम सिद्धि निश्चत रूप से प्राप्त सो सकती है।

मूतजो कहते हैं — मुनिया। वाय में भाषको नवसे अध्याय का माहारम्य सुनाता हूँ जिसे शिवजी ने पार्वती को और विष्णु मगवापुन लक्ष्मी जी को सुनाया था। परम पावन जल वाली भगवती नमंदा नदी के पावन तर पर
माहिष्मती नाम की एक झत्यन्त हो प्राचीन नगरी है। उसमें
चातुर्वर्शों के लोग निवास करते थे। प्राचीन कान मे माघव
नाम का एक कर्मकाढी ब्राह्माग उस नगरी मे रहता था। वह
बेद वेदाङ्गों का ज्ञाता था। अतिथियों का मत्य । दूर-१९ तक
उसकी स्थाति थो। जहाँ मी कही यज्ञ याग होते उनमे वह सवस्य
बुलाया जाता था। इस प्रकार उसमें यज्ञ याग कराके दान पुष्य
केकर बहुत सा घन एकत्रित किया।

एक बार उसने सोचा—में दूसरों को तो यज्ञ कराता है। स्वय यज्ञ नहीं करता भेरा यह इतना घन किस काम आवेगा। घन की सार्यकता तो दान यज में ही है जो घन दान धर्म यज्ञादि में ब्यय होता है वही सुकृत में लगता है। यही सोचकर उसने एक महान् यज्ञ का आरम्भ किया।

पशुविल बाना ही यज्ञ वह कराया करता था, अतः उसने धनने यज्ञ मे भी बिल देने को एक अच्छा सा हृष्ट पुष्ट बकरा मंगाया। शास्त्रीय विधि से नियमानुसार उसकी पूजा करायो, शुद्धि करायो। ज्योही उसका बिलदान करने को उद्यत हुए, रखेही उसने मनुष्य की वाएगी मे हैं सते हुए कहना घारस्म कर किया— आह्मए देवता। इन हिंसा प्रधान बहुत से यज्ञों के साम जाम ? इनमें जन्म मरण का चनकर तो छूटता नही। परम शांति का प्राप्ति तो होती नही उलटे ये यज्ञ वार यार मृत्यु के कारण होते हैं।

वकरें के मुख से मनुष्य वाणी में ऐसो वान सुनकर मभी समुपिस्यत यांशक तथा यजमान सादि चितत हो गये। प्राह्मण ने परम प्रार्क्षय के साथ हाथ जोड़ कर बडी श्रद्धाभक्ति के साथ पूछा--महाभाग ! आप वडा दिव्य उपदेश कर रहे हैं। आप पूर्वजन्म से नीन थे ?

बकरे ने महा—"पूर्वजन्म में भी भी बाह्यण ही था। में भी धापकी ही भीति सत्कुलोद्दमन यसकी था। मैंने मो वेद धौर वैदाङ्को का विधिवत् धट्यन किया था।"

यत्रमान ने पूछा—'फिर आपको यह बकरे की योनि कैसे प्राप्त हुई ?"

दनरा बोला—मेरी धर्मपत्नी भी वर्मकाएड मे श्रद्धा राजने वाली थी। मेरे एक पुत्र था। एक वार मेरा पुत्र रोगप्रस्त हो ग्रप्पा। मेरी पत्नी ने कहा—''प्राखनाय। मैने अगवती दुर्गादेवी की मनौती भागी है कि मेरा पुत्र सन्द्रा हो जाय, ता देवीओ मैं

तुम्हे एक वकरे की विल दूर्गों। सो मुक्ते कही से एक वकरा मा दीजिये।"

प्रपत्नी परती के बहुते पर मैंने एक वक्षी या वक्षा लाकर उसे दिया। भगवती कार्एडका देवी के मदिर से जब बकरे का चलिदान ही रहा था, उसी क्षमय कहीं से उस बकरे की मांठा वक्षी भी वहीं प्रागयो। प्रपत्ने बच्चे का बलिदान देखकर कुषित हुई बकरी ने मुक्ते शाप दिया—"तु मेरे बच्चे की बलि देना

चाहता है, प्रतः जा तू भी बकरा होगा धोर तुमे भी श्राह्मण लोग बितदान के लिये से जायंगे।" सो प्रह्मन ! उस बकरों के शाप से ही मैं बकरा बन गया है।

यद्यपि मेरा जन्म बज्जु कोनि से हुता, फिर भी पूर्वजन्मों के सुड़तों के नारक मुक्ते पूर्वजन्म को सब बातें याद है। इसलिये प्रह्मत् ! पाप इतने मारी विदास होकर इन हिसामय कर्मों से बयो लगे

हुए हैं। माप मेरी दशा से ही शिक्षा ग्रहण करलें।

यजमान ब्राह्मण ने हाथ जोडकर पूछा- 'तव हम नया करें परम शान्ति के लिये कौन-सा उपाय करें ?"

वकरे ने कहा—"ब्रह्मन्-स्वाध्याययज्ञ वर्रे, जिसे जप यज्ञ भी कहते हैं।"

यजमान ने पूछा⊶िकसका स्वाध्याय करें। कौन से मन्त्र का जप करें?

बकरे ने कहा—इस सम्बन्ध से मैं भाषको एक कहानी सनना चाहता हूँ, उसी में भाषके प्रश्तो का उत्तर था जायगा। भाषकी माज्ञा हो तो कहानी सुनाऊँ ?

यजमान तथा झन्यान्य हवन करने वाले .झाह्याओ ने कहा— "हौ-हौ अवश्य सुनाइये हम उसे बडी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनने को उत्सुक हैं।"

बकरे ने कहा—विप्रवर! कुरुक्षेत नाम का एक बहुत ही पित्र वर्षक्षेत्र या पुण्यक्षेत्र है। उसमे एक चन्त्र शर्मा नाम का सूर्यक्षेत्री राजा राज्य कन्त्र या। वर्डी पर जब-जब भी सूर्य प्रह्म जाता है, तव-तव लालों की सक्या में धर्मश्राय प्रजाजन कनान करने हाते हैं। एकवार सूर्य प्रह्म का भेना लगा। वहाँ का नाम कर वात को प्रवान करा वहां महास्म्य है। कालपुरुप के दान को सब महास्म्य ही केति है। जो अध्यम आहास्म्य होते हैं वे ही ऐमे कुदानों को लेते हैं। राजा वर्डे प्रभावशाली थे। उनके राज्य से एक वेद वेदाङ्गों का पारगामी वडा हो तपस्वी आहास्म्य था। राजा ने जिस किसी प्रकार से साम होत्र को ता करने का माना किया। राजा उस माहास्म्य ने नेकर धापने पुरोहित के साथ तीर्थ में स्नान करने यथे। तीर्थ साना करके उसने पवित्र दो तर का सी निवृत्त होकर, वेदन लगाया, सच्च्यावन्दन आदि निरंद कमें से निवृत्त होकर, होकर

प्रमन्नता पूर्वक प्रदेने स्थान पर लौट धाये बीर झाकर उम याहाण को उन्होंने कालपुरूप का दान किया ।

सान यहण करते ही एन ध्रद्भुत जमहार हुछा। उस कान पुरुर के हुदय से वाप रूपी बालात के रूप में एक पुरुष मौर पिता के रूप में एक बाण्डाली स्त्री उताझ हुई। वे दोनो लान-साल मौत क्रिये हुए उस ब्राह्मण के शारीर में प्रवेश करने लगे।

कालपुरुष के दान से पाप तथा निन्दा करने के जितने स्टनप हुँच हट आत हैं और वे पाप दान यहण करने वाले के शरीर के अवश कर जाते हैं। दान प्रहण करने वाला उन पापों के कारण काला पह जाता है।

याद्राण उन दानों को अपनी और पाते हुए देलकर तिक भी विविध्यत नहीं हुए, बयोकि वे शोमद्भमवद गीता के नवमें अध्यात ना निश्चार पाठ करते रहते थे, निश्चर के पाठ से भगवान नामुदेश जनके हुट्य में सदास्त करते थे। इसने वे ब्राह्मण निभय वने हुए थे। जब वे पाय और निग्दा छन वाडाल वाडाली उनके समीप ही या गये, तब गीता के नवने अध्याय के प्रतारी म सहसा शल, चक, गदा तथा पराधारी विष्णु इत अब्द हु। या उन विष्णु दूर्वों ने उन वाडाल घाडानी को मार भगवा। इसनिये वे दोनों बाहाण के शरीर के प्रवेश नहीं कर

इस घटना की नाजा प्रत्यक्ष देख गहे थे। चन्होंने प्राह्मण से पूछा—विशवर! य जी छाया की आँति दो स्त्री पुरेष दिलायो दिया त कीन के ?

यात्मण ने नहा-राजन् ! यह जो काला-काला पुरुष या गर सी पाप या गर बाहाल रूप से प्रकट हुमा या। दूसरी जो स्त्री यी वह निगदा की साक्षात् मूर्ति थी। ये मेरे शरीर मे प्रवेश करना चा<sub>र</sub>ते थे। राजा ने पूछा—फिर इन्होंने प्रवेश क्यो नहीं किया? ये डर

त्या ग नुद्धाः निरुद्ध र विष्यु के दूती ने उन्हें इसहाराम ने नहा--राजन् । भगवान् विष्यु के दूती ने उन्हें

भगा दिया।

राजा ने पूछा-मगवान् विष्णु के दूत कहाँ से झा गये ?

बाह्यण ने कहा—में जिन मन्त्रों का जप कर रहा है, उन्हों मन्त्रों के मक्षरों से भेरे हृदय में निवास करने वाले भगवान् जनार्दन की आज्ञा से विष्णुदूत प्रकट हो गये भीर उन्होंने उन दोनों को मारकर भगा दिया।

राजा ने पूछा—बह्यान् । झाप किन मन्त्रो का जप कर राजा ने पूछा—बह्यान् । झाप किन मन्त्रो का जप कर

बाह्यण ने कहा—राजन् । मै निरस्तर श्रीमद्भगवन् गीता के नवमे भ्रष्ट्याय के मन्त्रों का जप नरसा रहता हूँ? नवमे भ्रष्ट्याय के निरस्तर पाठ से मेरे हृदय में भगवान् यासुदेन निवास करते हैं। उनकी कृपा से मेरे समस्त संनट दूर हो जाते हैं। मुफे कोई भी जिझ बाधा नहीं पहुँचा सकत। यद्यपि धापक झाग्रह से मैंने चोर प्रतिग्रह—काल पुरुष का दान—ग्रहण किया था, किन्तु इस धीर पाप से भी भुके गीता के नवम भ्रष्ट्याय के पाठ ने बचा

राजा ने कहा--श्रह्मन्। उस नवम श्रष्ट्याय को मुक्ते भी पढा टीजिये।

बकरा कह रहा है—सो ब्राह्मणो । राजा की प्रार्थना पर स्राह्मण ने राजा को विधियत अर्थ सिंहत नयम झडाय को पदाया। श्रद्धा भक्ति के साथ नवम झडाय के पठन पाठन से दोनो को ही परम शान्ति को प्राप्ति हुई घोर वे मोश के प्रियंगरी बन गये। इसलिये इन हिंसामय कर्मों को छोडो। नीनाजी के श्रष्टययन मनन पाठ तथा जप में क्ति लगाओ।

मूतजो नहते हैं — मुनियों । बनरे को बात सुनक्द बाह्यण उस पशुक्ति स विरत हो गये तथा निरन्तर नवभ फन्याय के पाठ भध्ययन पनन से मुक्ति के अधिकारी वन गये।

यह मैने श्रीमद्भगवत् गीना के नवम श्रव्याय का महात्र्य सुनाया श्रव शागे दशम श्रव्याय वा माहारम्य मुनाईगा।

### द्धप्पय

तींच हिसामय करम करो गीता पारायनं।
चन्द्र नृपति कुरसेन्न चरे परजा को पालन।।
काल पुरव को दान प्रह्म में दीवी दिवक् ।।
काल पुरव को दान प्रहम में दीवी दिवक् ।।
काम हिसा दिज देह चले तकई प्रविसन क् ॥
पाठक नवमान्याय दिज, परिस सकै महि ताहि तै।
मृष हू ने तिनि तै पढ़्यो, भये मुक्त स्थान्याय तै॥



# श्चनन्य चिन्तक का योगत्तेम प्रभु स्वयं चलाते हैं

[ ११ ]

व्यतन्याश्चिन्तयन्तो मां वे जनाः पर्युपासते । तेपां नित्याभियुक्तानां योगत्तेमं वहान्यहम् ॥ येऽप्यन्यदेवता अक्ता यजन्ते श्रद्धायाऽन्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ (श्री म० गी० ६ म० २२, २३ स्वो०)

### छप्पय

जो अनन्य है करें पार्थ | चिन्तन मेरी नित | और न आशा करें खगावें मोई महें जित || प्रमु उपातना करें प्रेम तें मम पद ध्याचे || प्रमु उपातना करें प्रेम तें मम पद ध्याचे || मोइ समुक्ति सरवरव करें कीर्तन युन गावें || नित्य निरन्तर जिन्तको सतत | मैं अपने ही हाथ तें, योग चें में उनको करत ||

क्ष किन्तु जो मक्तजन धनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जन नित्य ही मुक्तमे युक्त पुरुषो का थोग क्षेम मैं स्वय ही बहुन करता हूँ ॥२२॥

है कौनेपाओं अयत श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताकामी पूजन करते हैं, से भी मेरी ही पूजा करते हैं, किन्तु वह उनकी पूजा अविधिपूर्वक है।।२३।।

ससार के सभी व्यापार गुण, कर्म भीर स्वभाव के भनुसार हो रहे हैं। ये तीनो वार्ते प्रकृति मे हो है। सत्व, रज तथा तम ये

तीनो गुण प्रकृति से ही है गुणमयी प्रकृति ही होनो है। कर्म मी
प्रकृति की प्रेरणा से होत हैं, स्वमाव तो प्रकृति वा नाम ही है।
स्वभाव कही, प्रकृति कही टेव कहा मव एक ही वात है। दो वस्तु
हैं एक प्रस्य दूपरी निजा । हम स्वमारी लोग निज पर भरोसा
नहीं रखत मन्य पर रखत हैं। हम यही घारा। ग्लते हैं, परेशो
के द्वारा ही हमारे काम की निद्धि होगी। पुरोहित सोवना है
यजमान द्वारा मेरा जोवन निर्वाह होता है धत वह यजमान की
प्रसन्न रखन का प्रयक्त करता है। ब्यापारी समकता है, मेरा
निर्वाह मोरा के घयोन है, धत वह याहका का विधेय व्यान
रखता है। पत्नी समक्षती है, मेरा भरण पीरण पति करता है,
धत वह पति की सेवा सुखूया करती है। सभी धपने निर्वाह के
पत्न दाग पीर दूपरा हो सा । योग तो वह बहाता है यो वरतु हमे
प्राप्त नहीं है, उनकी प्राप्ति की स्वयं प्रस्ता नहीं है, वनकी प्राप्त नहीं है, वनकी प्राप्त नहीं है, वनकी प्राप्त नहीं हमा । जो वह स्वाता है यो वरतु हमे

ही उनका क्षाम है। बसे हमोरें पास जो द्रव्य जुट ग्या है उस कोई दूसरान ल जाय। इसकी बिता करना, भन्य बोगो द्वारा रेसा कराता। जेरामारी लोग हैं वे योग के लिये बौर क्षेम ने लिये भी परावनस्थी होत हैं दूसरो की सहायता चाहत हैं, गुण कर्म, स्वभावानुसार प्रथम करते हैं। उनको यह चिता बसी रहती है.

को-पज्ञ।दि कम करते को-हम पर द्रब्य नही है, तो विविध प्रयस्त करके घन जुरान को योग कहते हैं। धीर को म प्राप्त वस्तु की रक्षा

कि ग्राज बा तो हमारा नाम चल गया, ग्राज ना निर्वाह तो हो गया, नल ना काम कैसे चलेगा : बस यह बल नी चिता ही उन्हें

प्रप्राप्त वस्तुको प्राप्तिके लिये तथा प्राप्त वस्तुको रक्षा के लिये प्रेरित करती है। इसी के लिये वे अन्य पुरुषों का वितन करते हैं. धन्य पुरुषो से आशा रखते हैं।

किन्तू जो अन्य के उपासक न होकर निज के उपासक हैं,। ग्रन्यो पर भरोसान रख कर अपने पर ही भरोसा रखते हैं. वे

कल की चिंता नहीं करते। ऐसे कल की चिंतान करने बानों की को ही धनन्योपासक कहते हैं।

माप कहेंगे, कि यदि कल की विता न करें, तो काम कैसे बलेगा, ? जीवन निर्वाह कैसे होगा ? तो हम पूछने हैं--नया जीवन निर्वाह तुम्हारी विता के ही द्वारा होता है. तुम्हारे प्रयत्नो द्वारा हो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है यदि मपनी वितासे ही सब वस्तुएँ प्राप्त होती हों, तो ससार मे कोई निर्धन टब्टि गोचर न होता, कोई भी रोगप्रश्त न होता. कोई भी निन्दित न होता। क्यों कि निर्धन होना, रोगी बने रहना, निन्दित होना ससार मे कोई नही चाहता। बहुत चाहने पर भी सभी घनवान नहीं हो जाते, सभी सबदा निरोगी नहीं होते, सभी की कीर्ति नहीं फ़ैनती। किन्तु करें क्या हम प्रकृति के भ्रभीन हैं विवश होकर हमे भ्रन्यों का ग्राश्रय लेना पडता है। प्रन्यों का जिनन करना पडता है। यह प्राणी सामाजिक है दूसरों की सहायता से ही सममता है, हमारा योग क्षेम चलेगा। इसलिये विवश होकर अन्यो की शरण लेनी 'पडतो है।

इसके विरुद्ध कुछ ऐसे मक्त हैं, जिन्हे अपने प्रभु पर विश्वास है, उनकी दृढ घारणा है, कि हमारे निर्वाह का-हमारे योग क्षेम का-ठेशा तो हमारे श्यामसुदर ने से रखा है। जब वे ही हमारी सब प्रवार से चिता करते हैं, तो फिर हमें मन्यों की चिता न करके मध्ये अमृ की ही धनन्य भाव से वितता करनी चाहिये।
हम प्रायो द्वारा योग क्षेत्र की आशा रखें तो यह हमारा
व्यक्तियार है परवार है। हमारो कल की विता सामे की विता जो प्रधान है यह करेंगे। मादली अशात कल होता है? जब
जिनसे प्राशा रक्ता है यर वे उत्तकी माशा की पूरि ने करते,
तक उत्तके मन से आशाति होती है। किन्तु जिन पर हमारा
इब क्लिक मन से आशाति होती है। किन्तु जिन पर हमारा
इब क्लिक हमे भीर हमे पूरा मरोबा है वे हमारे तक्के मुहद्द है
सुद्द उन्हे वन्ता है जो हमने अस्पुतकार की तिनक भी घाशा
न रलकर निरम्तर हमारे उपकार मे सलग्न रहते हैं तब
पादमी निक्रियन हो जाता है। उमे परम शान्ति की आहि होती
है। जब हमारे जीवन वा मार धारी सुद्ध से तन्हाल लिया
है, वह हमारी जीवन वा मार धारी सुद्ध से तन्हाल लिया
है, वही हमारी छोटो के छोटी खात की विना रजना है, गो
हमें तो अपनी हमी जिंदामें उन्हों हो समित करने निक्रियन
होकर उन्हों पर निर्भर हमा सिर्मे एक मान उन्हों सम्में
सुद्ध का जिंदन करना चाहिये उन्हों से प्रेम करना चाहिये।

प्रकृति जड है, प्रत बहु पूतरों के द्वारा कराती है, जह बाध्य मन्त्र (इजन) है उसे जब तक दूसरा बनावेगा नहीं तब तन विजय नहीं । हिन्तु माता तो चैतन्य है, भी जहीं चाही सब्बे की स्वत्र विल्ताती रिजनों भी है और वें बें है। बच्चे की स्वत्र विल्ताती रिजनों भी है और उसना मनमूल भी उठाती है। इसी प्रकार बनन्याययों मक्त के जीवन समारी की स्वत्र भगवान मपने तिर पर दोहर लाते हैं। इसीनिये धनन्य भक्त कन की जिता नहीं करते नन के निये सपद नहीं करते नन के निये सपद नहीं करते नन के निये सपद नहीं करते जा अपने सुद्ध तो भार वहन करने वी स्वत्र मर्सवा प्रसुत नहीं करते नन के निये सपद नहीं करते जा अपने सुद्ध तो भार वहन करने वी सदा सर्वदा प्रसुत गृहीं करते हैं।

एक वहें भगवत् भक्त सद्गृहस्य सत थै। वे भी भगवान् के धनन्य उपासक थे धीर वैसी ही अनती गृहिणी भी थी। प्रास्था

## धनन्य चिन्तक का योगक्षेम प्रमु स्वयं चलाते है

वश-विना याचना के-जो कुछ शास हो जाता उमी से वे प्रपमा निर्वाह चलाते। वे कल को चिंता करके व्याकुन नही होते ये। 'नित्य नियम से गीताजी का पाठ किया करते थे।

जब वे नवम श्रद्धाय के २२ वें इस श्लोक की पढ़ने-

द्मनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते। तेषा निस्पामियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्॥

तव उन्हें एक प्रकार का घवका लगता। घक्का इसलिये नहीं लगता, कि उन्हें विश्वास न हो कि प्रगवान् योगक्षेत्र नहीं चलाते। यह तो उन्हें विश्वास न हो कि प्रगवान् योगक्षेत्र नहीं चलाते। यह तो उन्हें विश्वास था कि अगवान् यागके प्रकोक का निर्वाह करते हैं। विन्तु उन्हें प्रापत्ति थी 'वहामि' घात प्रयोत् सिर पर को प्राप्ता थे वे से पर पर को प्राप्ता थी कि पर पर को प्राप्ता थे से पर भूत की है, यह तो वहुत अगरी पड़ गया। अगवान् मक्को की सामधी को अपने सिर पर दोकर क्या लावेंगे। वे किसी के द्वारा पहुँचा देते होगे। सबका निर्वाह करत है अतः वहामि क स्थान में करोमि कर देना ठीक है। प्राव तो एक ही है।

पहिले पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। कोई प्रशुद्ध राट्य भूल से लिख जाता वो उस पर 'हरताल' फेर देत । पाठ करत समय जिन राट्यों पर हरताल फिरी रहती उसे प्रपठनीय शब्द माना जाता था। मतः पडितजी ने 'वहाम्यहम्' पर पोली हरताल केर 'दी भीर उसके ऊपर लेखनी से 'करोम्यहम्' पाठ जिल दिया। अब ने पाठ करते समय 'योगक्षेमं करोम्यम्' यही पाठ करते थे।

एक दिन ऐसा सयोग हुमा कि घर मे एक मन का दाना भी नहीं था। उनकी ममाचक वृत्ति थो। अयाचक वृत्ति को प्रमृत ३० वृत्ति

वृत्ति नहा गया है। 'ग्रमृतयदयाचकम्' विनामिंगे जी स्वतः प्राप्त हो जाय, वह ग्रयाचक वृत्ति है।

पडितानी ने कहा— 'महाराज, माज घर मे मन्न का एक

दाना भी नहीं। भगवान वा भी व किसका लगेगा ?"

पंडित जो ने सरल यात्र से कहा--- "मगवान् वी इच्छा माज उपवास करने की होगी, तुम चिता क्यों करती हो, अब हमने प्रपनी समस्न चिनायं मगमान् को प्रपित कर रती हैं तो हमारा चिना करना व्यर्थ है।"

ऐसा मह कर पडितजी मध्यान्ह स्नान करने गगा तट पर

चले गये।

इतने में ही एक १०-११ वर्ष का बड़ा ही सुन्दर बालक धपने सिर पर भाटा, दाल, चावल, चीली, सूजी पृत वा बड़ा भारी गृहुर लादे पहिल के घर ग्रामा । उसने द्वार पर से ही जोर से पुरुररा, "माताजी माठाजी यह लीजिये।"

पुरुरार, 'माताजा माताजा यह ला।जब ('' पडितानी बाहर झाईं। देखा एक झत्यन्त ही सुकुनार परम कोमल, महान् रूपवान् सुशील कुमार बडा यहुर सिर पर लादे खडा है। दूर से इतना बीफ लावते के वारख वह होंप रहा था, मुखमहल पर पसीन वी बूँदें फलक रही थो।

पडिनानी के हुदय में वास्तरूय उमड पडा। उन्होंने प्रत्यन्त मनना के स्वर में स्नेह पूर्वक पूछा—"बेटा, तुम कीन हो, इस पटनी में बया नाये हो, किसने भेता है ?"

बातक ते बहा—"मा जी। मेरा नाम श्याम है, इसमे मोजन की सामग्री है, पडितजी न भेजी है, आज हलुया पूढी नवीरी बनामो "

प्राह्मणी ने प्रभु द्वारा भेजा मानवर विना माचना के प्राप्त इस मप्त को असल लेते हुए बहा—बेटा, तुम छोटे हो, गठरो मारी है, सिर पर लादकर लाये हो, यक गये होगे, पडितजी तुम्हे कहाँ मिल गये।

बच्चे ने कहा—''नही माँ मैं थका नहीं। मेरा तो गठरी ढोने का काम ही है मैं तो सदा भार वहन करता ही रहता हैं। पहितजी गङ्जा किनारे हैं।"

गठरी लेते समय बाह्याची ने देखा बच्चे के होठ पर हरताल लग रही है। ब्राह्मणी ने कहा-"हाय, वेटा तुम इतने सुकुमार हो, तुम्हारे घोठो पर यह हरताल किमने पोन दी है ?"

बालक ने कहा-मानाजी । पहिनजी ने मेरे भोठो पर हरनाल

पोत दी है।

बाह्यकी ने दुनित मन मे कहा-"यह भी कोई बात हुई, पहितजी को क्या सुकी जो इतने मोले भाने सरल सुकुमार बन्चे के धोठो पर हरताल योत दी ? बैठो भैया। पानी पीकर জাৰা।"

बालक वोला—' नहीं माताजी । मुभे भीर भी नई स्थानो मे मार वहन करना है, तुम पडितजी से ही पूछना क्यो उन्होंने

मेरे मुख पर हरताल पोत दी है ?"

इतना कह कर बालक चला गया। नित्य कमें मे निवृत्त होकर पहित घर लीटे। देखा कि हलुका बन गया है, पडितानी छुन-छन्न करके पुडियाँ छान रही है।

पहितानी ने पूछा-"देवि । यह सब सामग्री कहाँ से माई ?"

पहिनानी ने कहा-"आपने हो तो भेजी है।"

पडितजी ने कहा — मैं तो गङ्गा स्नान करने गया या मैंते तो नहीं भेजी ?

पडितानी ने कहा- 'इतनी ही देर मे मूल गये। भेजी वैसे नहीं, ग्रभो-श्रमी वह बच्चा सिर पर गठरी लांदकर दे गया था। इतने सुन्दर सुकूमार बच्चे के बिर पर तुमने इतना भारी भार लाद दिया? भीर तुम्हें सुभी क्या कि उस इतने कीमल बच्चे के घोठों पर हरताल पोत दी?"

पिंडनजी ने कहा—'तुम क्या पहेली सी यूफ रही हो, मैंने सो क्यिं बच्चे के सिर पर गठरी नहीं लादी, न धोठी पर

इरताल हो लगाई।"

पडिनानों ने कहा—'लगयो कैये नही। वह लडका भूठ बोलने वाला नही। वडा सरल सुरोल लडका था, वह स्वयं कह रहा बा, पडितजी ने मेरे मुख पर हरताल फेर दी है।"

पडित जी उपासक थे, अक थे तुरन्त उन्हें वह रनोक याद आ गया थे सोधने लगे—सममुच अगवात अनन्य बिनन करने बानो के समन्त योगक्षेम ना भार अपने सिर पर वहन करते हैं। गीता के शहर जो अगवात अमुल से निसुन हैं, उन पर हरताल फेर कर माने में अगवात के पुल पर ही हरताल केर हो। गीता का अगवात कर से। गीता का अगवात कर से। मीता का अगवात कर से। मीता का अगवात कर से। मीता का अगवात कर से। सुल कमन सावात कर से ही हरताल करा सावात कर से सुल कमन सावात करा मिसुत है, जो उनमें शका करके उन पर हरताल लगाया है, माना उसने अगवात् के मुल कमल से ही हरताल लगाया है,

यह सोववर ब्राह्मण रोते लगे भीर बोले—देवि ! तुम ही घन्य हो, तुन्हारी ही मिक सवार्थ भक्ति है, तुन्हें स्वय सासार् पद्मनाभ भगवान् के दर्शन ही गये भै ब्रभागा तो उनके दर्शनी से भी बीचन रह गया।"

सूतजी नहते हैं—मुनियो! जर धर्जुन ने यह प्रश्न किया प्रापक निष्माम भक्त जब बहनिश बापके ही जिल्तन मे लगे

रहते हैं, तो उनका योगक्षेम कस चनता है ? इस पर भगवान ने क्हा— प्रजुन जो अन्य किसी घनिक का, समे सम्बन्धियो का गुगावान का ग्रपने निर्वाह के लिये चिन्तन नहीं करते, केवल मेरे ही ग्राधित रहते हैं, जनन्य भाव से भेरा ही चिन्तन करते रहत है, उन्हें मैं भी योगक्षेम की चिन्ता से सदा के लिये मुक्त कर देता हूँ। जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं हैं, उसे मैं अपने सिर पर ढो∓र इनके सम्मुख उपस्थित कर देता हूँ भीर जो वस्तु उनके जीवन के लिये परमावश्यक है, उसकी रक्षा का भार भी मैं अपने सिर पर ले लेता है।

ग्रजुन ने पूछा-- प्रभो । ग्राप इतना नव्ट स्यो करते हैं. अपने सिर पर ढोकर बयो लाते है, किसी सेवक को वहकर

उसके द्वारा पहुँचा क्यो नहीं देते ?

भगवान ने कहा-श्रर्जुन । तुम कैसो बात कर रहे हो, माता क्या बच्चे की नाक पीछने को नौकर रखती है, वह स्वय ही बच्चे की नाक पौरती है, स्वय उसका मलमूत्र उठाती है। गौ अपने बच्चे के शरीर में लगे हुए मल को बिह्वा में चाट-चाट कर उसे निर्मल बनाती है, स्वय अपने स्तनो का दूध पिलाती है। इसी का नाम वास्सल्य हैं। मै वास्सल्यरम के वशीभूत होकर ऐसा करता है। ऐसा करने से मुक्ते तिनक भी कष्ट नहीं होता, प्रत्युत महाच सुम्ब होता है बयोकि वे लोग तो मेरे ध्यान में युक्त रहते है निरन्तर झादरपूर्वक मेरे ही ध्यान मे निमग्न रहते है। जब वे मेरे प्रति इतनी प्रधिक भक्ति रखत हैं, तो मे कुनध्न तो है नहीं। कृतज्ञ हुँ, कारुश्चिक हूँ अतः उन पुरुषों के योगक्षेम का निवीह में स्वय ही करता है। वयोकि उन्हें मेरी प्रीति के स्रति-रिक्त कोई सासारिक कामना तो हैं नहीं। वे घर, द्वार, कृदम्ब परिवार यहाँ तक कि अपनी देह की भी चिन्ता नहीं करते। -मतः उनकी समस्त जिन्तायें मैं करता है।

मजुन ने पूछा—"शच्छा प्रसो । कृपा कर यह बता दें, जो

दूसरे देवनाधों के मक्त हैं, जा वसु, रुद्र तथा इन्द्र सादित्य पादि धन्य देवताधों का मजन करते हैं, जनका बया गति होगा ?"

भगवान् ने वहा—' जो जिस देवता की उनामना करेगा, उसे उसी देवता की प्राप्त होगी।"

यजुन ने वहां—वयो भगवन् । समस्त देवतामा के देव तो आप हो है। ससार से सापके सतिरिक्त कोई प्रन्य वस्तु है हो नहीं। जब सापके प्रतिरिक्त सम्य कोई है हो नहीं, तो वे चाहें जिस देवता या उपासना करें वह तो सापकी ही उपासना हुई। फिर सम्य देवा के उपासकों का बावासमन क्यों नहीं छूटता मीर जी सनस्य भाव से सापकों उपासना करते हैं उनका ससार यसन क्यों छट जाता है?

भंगवान ने वहा—अर्जुन । तुम यथाये कह रहे हो। वास्त-विक बात तो यही है कि मेरे श्रितिरिक कुछ है ही नहीं। दिसी भी देवता की उसासना करो, वह मिलती तो मुफे ही है। तुम बही भी जल डाल दो, इर-किर कर वह पहुँच समुद्र में ही जायगा। परियर की चट्टान पर डालने से वह सोधा समुद्र में ही बसा जायगा। परियर की चट्टान पर डालने से पहिले वह बार्ण सननर झाकारा में जायगा, सूर्य की किरखो द्वारा वाट्य वनकर बादल बनेता, किर बरतेगा, तब कही छोटी नदी, नाले, कुप तानाय भादि में होकर तब महानदी में जायगा, किर तमुद्र में पहुँचेगा। इसी प्रवार जो भन्य देवतायों के सक भी उन देनताओं का प्रमूर्वक सजन वरते हैं, स्याप के भी करते तो मेरा ही यजन है, किन्नु वह सजन विधिषुरंग न होनर अविधि पूर्वक है।

मजुन ने पूछा-मनिधिपूर्व मेंसे है प्रभी ?

मगदान् में कहा—वे भन्नानी हैं, छन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि जिस देवता का पूजन वे कर रहे हैं, बहु मेरा ही स्वरूप है।

जैसे इन्द्र मेरे ही वाहु है, सूर्य चन्द्र मेरे ही दोनों नेत्र है। यदि इस भावना से वे यजन करें तो वह मेरा सविधि पूजन होगा, मीधा मुफे ही मिलेगा, उनका धावायमन छूट जायगा। किन्तु वे लोग ऐसी भावना तो रखते नहीं । वे लोग अपने-प्रपने देवताओं को स्वतन्त्र ईश्वर मानते हैं चतः देवी गसक देवनात्री की प्राप्त होगे श्रीर भूनीपानक भूनी की प्राप्त होंगे।

धर्जन ने पूछा-फिर किम भाव से आपकी उपासना करें

जिससे जापको ही प्राप्त हो सकें ?

सूतजी कहते हैं-मुनियो ! इस प्रश्न का जो मगवान उत्तर देंगे, उसका वर्णन में झागे वरू या।

### छप्पय

मोकुँ तजिकें अन्य देव की ध्यान घरें जी। श्रद्धा भक्ति समेत तिनहिँ ग्रुनगान करें जो ॥ ऐसे भक्त सकाम इसरे देवनि प्रजत। इप्ट सिद्धि के निामत उनहिँवे सरवसु समकत।। मोई कुँ वैज मजत, परि पूजन उनको श्रविधि। कुन्तीसुत ! मम मक तू, करि पूजन मेरी सपिश्व ॥



# जो जिस दंव का यजन करता हैं, वह उसी दंव को प्राप्त होता हैं

[ १२ ]

श्वहं हि मर्वयज्ञानां भोका च प्रश्वरेत च ! म तु मामिकानन्ति उत्त्वेनावस्त्र्यवन्ति ते ॥ यान्ति देववता देवान्यितृत्यान्ति पितृत्रताः । भृतानि पान्ति भृतेज्या पान्ति मधानिनोऽपि माम्॥॥ (को मग०णी० १ म० २४, २४ स्तेष्ठ)

हरपय

भरजुन भैगा ! समुक्ति यह को भीक्षा में हूँ ! सच वहानि को करता-भरता-भरता में हूँ ॥ मोकूँ प्रमु सच कहें समहिँ मोर्क तेँ पाप । मेरी दीग्ही बरतु सबहिँ प्रमुक्त कहारी ॥ किन्तु न समुक्तत कहा तर, करम तरक लांस नहिँ करें । ताई तो पुनि-पुनि मिरे, पुनि जनमें कर दुनि मरे ॥

देव-पूजन दमना कों को आधा होते हैं, विष्टु पूजक वितरों को। को भूज पूजक हैं वे भूजा को आधा होते हैं और मेर पूजक मुन्ने आधा होते हैं। एपरा

क्यों कि सम्पूर्ण यहां का एक बात मोक्त भीर स्वामी में हो हैं।
 किन्तु ने मुन्ने क्टब से आनते नहीं हवी से तिर जाते हैं।

जो जिस देय का यजन करता है, यह उसी देव की प्राप्त होता है ३७

वेद का एक वजन है-उसकी जो जिस प्रकार आराधना

करता है उसके लिये वह वेसा हो हो जाता है (त यथा यथो
प्राप्तनेतरेय भवति। एक नव वहा दे कई दी तह बार में प्रार्थ

पासतेतदेव भवति) एक नव वधू है, नई ही नई घर मे शाई है। आते ही उसने सबसे परिचय कर लिया। यह पति है, यह देवर है, यह जेठ है, यह ससुर है। उसके माई भी का गये हैं। भाई उसे बहिन मानता है देवर उसे भोजाई मानता है, सस्र उसे बहु मानता है पति उसे पत्नी मानता है। जिसकी जैसी भावना है जिसने उसमे जसा मान बना लिया है, वह उनसे उसी भाव से व्यवहार करती है उसके प्रत्येक व्यवहार से लोग समभ लेते हैं, यह भाई के प्रति व्यवहार है, यह देवर के उपयोगी व्यवहार है, यह पति के अनुकूल व्यवहार है। प्रौंखें उसकी वे ही दो हैं, किन्तु हब्टि से सब समक लेंगे, यह भाई बहिन ही रिष्ट है, यह भोजाई की रिए है यह पत्नी की रिए है। पह जगत भावना के ही ऊपर अवस्थित है। शरीर सभी पचमूतों के ही बने हुए हैं। काम सभी एक से ही है, व्यवहार सव एक से ही चल रहे हैं, कामी मे कोई छोटा वडा नहीं। अक्षरों में कोई प्रिय अप्रिय नहीं किन्तु उन अक्षरों के भावों में अन्तर है। कोई किसी को बहिन की गाली दे, तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, किन्तु वही व्यक्ति ग्रपनी ससुरास में जाता है, तो गाँव भर के युवक उसे वहिन की वडे बूढे दूसरी गालियां देते हैं, उनका वह बुरा नहीं मानता । हँसकर रह जाता है। जिन गालियों के लिये वह अन्य स्थानों में मरने मारने को तैयार हा जाता या उन्हीं गालियों को जब समुराछ में सुनता है, तो उनसे सुख डोता है, आन्तरिक प्रसन्नता होती है। मत: एक ही काम है, उसे उसी प्रकार सविधि किया जाय. भर्यात् ज्ञान पूर्वक किया जाय तो उसका फल दूसरा होगा भीर

जाय तो उसका फन दूसरा होगा। बाटा, घृत भीर शक्कर तीन बस्तु है उन्हे युक्ति पूर्वक पकाया जाय तो दूसरी वस्तु बनेगी, अयुक्ति पूर्वक पकायां जाय तो दूसरी वस्तु वन जायगी। माटे को पूर्व में म द मन्द अग्नि से पहिले भूना जाय, जब वह भूनते

मुनत लाल हो जाय, मुनन की सुगन्धि आ जाय, तब उसम विधि पूर्वक शरकर की चासनी छोडी जाय और मन्द-मन्द अगि से पानी का सुखाया जाय, जब पानी सूख जाय घृत पृथक् सा होन लगे तब उसम मेवा डालकर रख दिया जाय सी सुन्दर समाबू-र्लुझा-पन जामगा। उसी भाटे को पहिले पानी में पका कर उसमे घृत चीनी भिला दी जाय, तो लपसी दन जामगी। इससे भी अधिक अज्ञान पूर्वक बनाई जाय तो उसमे गुठले पर जार्यंगे, प्राटा वच्चा रह जायगा। साम के स्थान म हानि करेगा। वस्तुएँ एक सी हैं, अग्नि मे दोनो ने पकाया है, बिन्तु पकाने पकान में भन्तर है। विधि के कारण ही फल मे-परिणाम म अन्तर हो जाता है। इसी प्रकार भगवान एक हैं। वे ही सब रूपो म ब्याप्त हैं, वे ही अतेक रूपो से सबकी पूजाओं की ग्रहण करते हैं, दिन्तु वह पूजा सविधि की जाय ती सादाात भगवान की प्राप्त हो जायेंगे भीर वही पूजा अविधि की जाय, भगवान् को सर्वाग्तवामी न मानकर सीमित बुद्धि म को जाय, तो उसका परिवाम भी सामित ही होगा। जिसकी जैसी भावना होती है, उसकी भावना के अनुसार बसा ही उसका फल होता है।

सूतजो कहते हैं—' मुनियो । अविधि पूर्वक उपासना कसी होती है और उसके फल में मिन्नता कसे हो जाती है, इसी बाठ की भीर स्पष्ट करते हुए अर्जुन की शका का समाधान करते

जो जिस देव का यजन करता है वह उसी देव को प्राप्त होता है ३६ हुए भगवान् कहते हैं—अर्जु न ! जितने भी वैदिक तांत्रिक तथा मित्रित यज्ञपान हैं उनका एक मात्र भोत्ता में ही हैं।"

अर्जुन ने पूछा-पज्जों में तो भगवन् । विभिन्न देवताओं की विभिन्न देवताओं की विभिन्न देवताओं की विभिन्न तमाने से विल दी जाती है, जिस देवता का नाम लेकर जिसके निमित्त वाल दो जाती है, उसे वही देवता भीजन फरता होगा। ब्राप संबंध भोक्ता कैसे हैं ?

भगवान ने कहा--"श्रोत स्मार्त्त तथा अन्यान्य यज्ञो मे जिन-जिन देवताओं का नाम लेकर विल दो जाती है, दे सभी देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं अधियन है अर्थात में समस्त यज्ञों का समस्त देवताओं का स्वामी हैं। देवता मेरे ही श्रश हैं। राजा की सेना किसी देश को जोतकर उसका जो वार्षिक कर लावेगी. मह लाने वाली का न होकर राजा का ही होगा। राजा ही उसका स्वामी होगा। किन्तु जो राजसेवक की घविधि पूर्वक चरकोच मे-रिश्वत मे-धन दे देगा, तो वह राजा के पास न जाकर उस राजपुरुप का ही हो जायगा। यदि वही घन उसी राजकर्मचारी को विधिपूर्वक राजमुद्राष्ट्रित प्रमाण पत्र लेकर राजा के निमित्त दिया जाय, तो कर्मचारी को देने पर भी वह समस्त घतराजा को ही प्राप्त होगा। किया सब एक हो हैं केवल विधि का-भाव का-अन्तर होते से परिणाम मे अन्तर हो जाता है। इसी प्रकार में सब यज्ञों का भोत्ता है, उनका प्रमु-स्वामी भी है, किन्तु मुक्ते यथार्थ रूप से न जानकर वे उन देवताओं को ही भोक्ता प्रभु मानकर उनके ही लिये विल प्रदान करते हैं। वे मेरे यथार्थ स्वरूप से धनभित्र रहकर श्रत्यन्त श्रम के सहित यज्ञयागादि करते हैं, अत वे मुफे सर्वा-तर्वामी सबके स्वामी-को सर्वस्व समर्वण न करके उन सोमित देवो को ही समर्परा करते हैं, इस कारण दे घूमादि मार्ग से अर्थात् पुनरावृत्ति मार्ग ने स्वर्गादि देवतायों के लोकों में जाकर सीमित कमी का मीमित पुण्य समाप्त हो जाने पर वहीं से च्युत कर दिये जाते हैं दक्त दिये जाते हैं। इसके विपरीत जो उन देवताओं को मरा हैं। रूप मानकर-मुम्म अगी के उन्हें अग समफ्रनर-पजन करते हैं- सब कुछ मुफे हो अपण करते हैं- सब कियादि मार्ग से-प्रपर्व प्रपुत्र राष्ट्रीं का मार्ग से सीधे बहालीक को चले जाते हैं। वहाँ प्रद्याजी उनके घवशिष्ट जान को-अपूरे ज्ञान को-पूरा कर देते हैं, तो उनका बहालीक का औं भोग समाप्त हो जाता है, फिर वे इस मार्यजोग में लिश्कर परमाप्तानिक को जाते। वे सबारी याचनों में विष्कृत होकर परमाप्तानिक को अपणे सीध वी-प्राप्त हो जाते हैं। वर्ग वानी का एक साही है, किया इतिम प्राप्त को जाते हैं। वर्ग वानी का एक साही है, किया दोनों में विषक्त क्षार प्रवेच और विषक्ति वर्ष किया हुमा इतिम हो दोनों में भीद है।"

धर्जुन ने पूछा— "भगवन् । तव तो देव पूजको मायज्ञ याग में किया हुआ इनना परिस्रम व्ययं ही हुझा। उन्ह बारा-खार जन्म लेना पदमाहै भरतापडताहै। ससार में आना जाना पडताहै।"

भगवान् ने कहा—भाई वे चाहते ही यह है। जैसा वे चाहते हैं, बसा उन्हें फल मिलता है। क्यों वा एक बार्य सो पभी जाता नहीं। जसी उनकी भावता होती है, जैसी अनकी धासनामम उपासना होती है जैसा हो उन्हें फल भी मिलता है। जो सारिका वासना बाले हैं, धारिक देंगों की उपासन परने हैं, वे देवनती उपासक उन-उन देवताओं के स्वरूप होकर उन उन देवताओं के सोको को भासा हो जाते हैं।

ओं रत्नीगुणी साधक हैं, वे सारिवक देवों की पूजा में उसनी रुचि नहीं रखते वे पितरों ना पूजन विशोष रूप स गरते हैं, ये पितरों के निमित्त ब्रुत गरने वासे ग्रही साधन व्याद सर्पणादि जो जिस देव का यजन करता है, वह उसी देव को प्राप्त होता है ४१

कार्यों को अरयन्त श्रद्धा के साथ करते हैं, पितृ कार्यों में सदा सलग्न रहते हैं वे अग्निष्वात्तादि पितरों के लोको को प्राप्त करके पितृ रूप बन जाते हैं अपने वध की वृद्धि चाहते

रहते हैं।

जी सपोमुणी स्वभाव के होते हैं वे भूत, भेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक बहुक भैरव डाकिनी, साकिनी मानुकागण आदि की उपासना करत हैं तो उनमे श्रद्धा रखने के कारण उनके लोका को प्राप्त होते हैं। वयोकि इन देवता, पितर तथा भूतादि की शक्ति सीमित होतो है अब इन दे खेक मी सीमित पुण्य बाले क्षयिष्य होते हैं अल जब तक भोगों की शबदिय हितो हैं है जल जब तक भोगों की शबदिय हितो हैं है नव तक अपने इस्ट देवों के लोकों में रहते हुए बहुँ के भोगों को भोगते हैं। श्रोम समाप्त होने पर पुन इस लोक में बा जाते हैं।

अर्जुन ने पूछा-प्रभी गा आप सर्वान्तर्गमी सवभूत हितेरत की उपासना करत हैं उनकी क्या गति होती है ?

भगवान् ने कहा— इस बात को तो मैं अनेको बार बता जुका है, फिर भो बताता है जो भेरे ही निमित्त यजन पूजन करते हैं समस्त देवताओं में भेरा ही रूप देखते है वे मन्त में मुफे ही प्राप्त करते हैं। मैं आसीम है मच्छा है मत ने मेरे असीम लोक को प्राप्त होते हैं वहां से कभी च्छुत नहीं होना पडता। जहां म कभी काई बतात् दकेशा नहीं आता। कम सब के एक से हैं मावना के अनुसार भेद हो जाता है। अज न ने कहा—प्रभा । ये सारिवक राजस और तामस यज्ञ

अंज न न कहा—प्रभा ेय सात्वक राजस बार तामस यज्ञ बहुत विधि विधान से बहुत सी सामग्रियों के द्वारा वडे विस्तार से किये जाते हैं, फिर भी इन कर्मों के द्वारा जो लोक प्राप्त होते हैं, वे स्विष्युष्ठ हो होते हैं हतना वभव, इतना विधान, इतना विस्तार इन कभों के लिये जब किया जाता है तो लापके निर्मुण पूजन के लिये तो इनमे भी बढकर बैमन, विद्यान और विस्तार की आवश्यकता होती होगी। उसके लिये तो विपुत्त सामग्रियो को जुटाना पडता होगा ?"

मूतजो कहते है—मुनियो! अर्जुन के इस प्रश्न का जो भगवान उत्तर दे थे, उसका वर्णन में आगे कहना।

#### ञ्चपय

सापक देवनि पूजि देवतिन ही दिंग जार्थे।
पूजे जाऱ्या देव रूप ताके वनि जार्थे।
पितरिन कूँ नित पूजि होहिं पितरिन कूँ प्रापत।
भूत प्रोत कूँ पूजि भूत बनिके सिर जायत॥

जो जाको सुनिरन करे, अन्त समय तिहि पात है। नेरी जो पूजन करे, मेरोई यनि जात है॥



# भगवान् मक्ति से अपंग की हुई छोटी. वस्तु भी स्वीकार कर लेते हैं

[ १३ ]

पर्त्र पुष्पं फलं तोयं यो में मक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमञ्जामि प्रयतात्मनः ॥ यत्करोपि यदञ्जासि यज्जुहोपि ददासि यत् । यत्तपस्पसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्भणम् ॥ (धी भा० गी० ६ घ० २६, ९७ स्त्रो०)

#### छप्पय

मेरी पूजा सुगम भक्त जो सम दिंग आवे।
भक्ति सिर नाह प्रेमरी कह्न चढ़ावे॥
अरपै यदि वह पत्र प्रेमरी वाकू पढ़ावे॥
अरपै यदि वह पत्र प्रेमरी वाकू पाउँ।
जल, फल, पचा, फूल, देह ताई कू लाउँ॥
जल फल की मूखो नहीं, में हूँ भूको प्रेम को।
सर्म रूप परि लाउँ हीं, दास नहीं हों नेम को।

<sup>\*</sup> पत्र, पुष्प, फल तथा हुये हैं। कोई मुक्ते भिक्त पूर्व के देवा है, उस विशुद्ध मनत के मनित ते तैन हुए वपहार को मैं ला लेता है।। पर्शा

हे कौनम ! तू जो भी कुछ करे, जो भी कुछ खाये, जो हवन करे, जो दान दे तथा तपस्या करे, इन समस्त कर्मों को मेरे धर्पण कर दे ॥२७॥

एक बहाबत है। शालग्राम भगवान् की पूजा में क्या श्रम हैं 'धोकर पी जाना, दिलाकर खा लेना।" समर्पण का यह बंसा सुन्दर सिद्धान्त है। धोकर पीने से ताराय है, बिना करणा-मृत लिय मुझ में कुछ भी मत डालो। धीर गगा जल की छोड कर अन्य जल की मन पिको। भाप कहोगे-कि जो गगा जल की कितारों को माज करना, गगा जल पान करना, गगा जल पान करना, गगा जल पान करना, गगा जल पान का नियम कन्ना मुत्य है, किन्तु जो भगा जी स बहुत हुँ जहां गगा जल के एक बूँ भी विज्ञता है जीवन में प्राप्त होति है वे गगा जल पान का नियम के ने कर सकते हैं?

वात यह है, पूर्वकृत सुकृतों के कारण जिल्हें गगाओं के तट पर रहने ना सुबोग प्राप्त हो गया है, उनके भाग्य के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या है, उन्हें तो गगा जल पान का नियम करना ही चाहिय, किन्तु जो गगाजी से दूर बसे हैं, जिन्हे साक्षात ब्रह्म दव गगा जल नित्य प्राप्त नहीं हो सकता। उन्हें शालपाम के स्तान वा चर्गामृत ही नित्य पान करा चाहिये। वयीकि गगा जी 'विष्णुपावावत्रसभूता बताई गई हैं। खरीत् भगवान् के चरणारविन्दो का धीवन मात्र है। भगवान् वामन का चरण जब त्रिलोकी को नापते हुए ब्रह्मानोक मे पहुँचा, तो ब्रह्माजी न उस परण पर तुलक्षी अपित का ग्रीर ग्रपने रमडलु के जल से उसना प्रश्नालन निया। वही तुलसी मिथित धीर चरेण की रेख मिश्रित जल ही गगा जल हुआ। ह्या वन में वही मगवत् घरणां की सिक्षियं स निमृत भनक्यन्य द्वा है। यत शालग्राम के स्नान मा जल घोर तुलसी मिश्रित जल गमा जर के ही सदश है। जदौ साक्षात् गर्याजल प्राप्त न हो, वहाँ जच में तुलसी डाल **कर भगवान् को समर्थित करने ही जल पीना चाहिये।** 

इमी प्रकार दिलाकर लाने का तात्पर्य यह है कि तुम्हें जी

भगवान् भक्ति से धर्पण की हुई छोटो वस्तु भी स्वीकार ४५ कर सते हैं

भी कुछ खाना हो, भगवान् को दिखाकर मोग लगाक्रर खाप्रा। भगवान सत्व प्रचान हैं. अनः सारिवकी ही वस्तु भगवान का भक्त खायगा। उसी का भोग लगावेगा। तात्पर्य इतना ही है कि ग्रनिवेदित वस्तु कुछ भी मुख मे मत डालो।

इस पर ग्राप पुछ सकत है, कि जो लोग मास खाते हैं, वे भग-वान की मात भोग लगाकर खाय तो क्या दोप ? इसका उत्तर यही है, सत्त्रप्रधान प्रकृति वाले मको की राजस् तामस पदार्थों मे रुचि ही न होगी। राजस्तामस प्रकृति के पुरुष राजस्तामस्, रुद्र, भेरव, चएडी झादि देवो की उपायना करेंगे और उन राजस् तामस देवो को ये पदार्थ अपंश किये जाते है और वे खाते भी है, किन्तुसरवप्रधान विष्युके भक्त वैष्णव लोग तो पत्र,पुष्प फल तथा सारिवक बन्नो को ही लाते है, उसी का भीग लगाकर भगवत् प्रसाद को पात हैं। कहावत है जो जैसा श्रन्न खाता है उसका देवता भी वैसा ही श्रन्न खाने वाला होता है। पत सादिवक भक्त मासादि न स्वय भक्षण करत हैं न उनका भगवान् को भोग ही लगाते है।

घब प्रश्न यह होता है, मानलो कोई तमोगुणी प्रकृति का पुरुप है, मास भक्षण उसको सहज प्रकृति है, किन्तु वह भक्त है सत्त्व प्रधान विष्णु का, तो वह भगवान को मास मदिरा ना भोग लगावे कि नहीं ?

इसका उत्तर यह है, कि यदि कोई सीभाग्यशाली नमोपुण स्वभाव का भक्त है और सयोग से किसी कारणवश भगवान विष्णा में मिक्त हो गयी है, तो वह अपनी स्वाभाविकी प्रकृति के कारण, भगवान को मास मदिरा का हो भोग लगावेगा, किन्त भगवान कृपा करक या तो उसे उन पदार्थी स घुणा करा देंगे या स्वय मना कर देंगे, कि माई तुम ऐसी वस्तुएँ मुक्ते भोग न लगाया 38 करो। इस विषय के दो इध्टान्त यहाँ दिये जाते हैं, इसी से बात

स्पष्ट ही जायगी कि सत्त्वप्रधान विष्णु अपने तामस भक्तो की भी तामस पदार्थों से भ्रवनि करा देते हैं।

ग्रवधपूरी में परम सीतारामीपासक एक सत थे। उनके समीप एक भक्त बाया उसे सुरा पीने का व्यसन या। वह बहुत चाहता था, रिमी प्रशार यह व्यसन छूट जाय । किन्तु लगा हुमा क्यसम क्षीर विदोधकर चिन्कालीन व्यसन बहुत ही पठिनता से ने छूटता है, उसका छूटना असमव सा ही लगता है। बिना भग-वत् कृपा के वह छूटना नहीं। उस मक्त ने सत के चरणों में प्रार्थना की-- भगवन मेरा यह व्यसन केसे छूटे?

संत ने कहा—"तुम मेरे सम्मुख हाय मे सरयूजी वाजल लेक्ट प्रतिज्ञा करो कि बिना अगवान का भीग लगाये में सुरापान न वरू गा।

उसने बाश्चर्य के साथ पूछा -- "वया मदिरा या भी भगवान् को भोगलगसकताहै ?''

सत ने बहा-''लग बयो नही सबता । जी हम खाते पीते हैं, उसी को भगवान के अर्पण करते हैं। तुम भगवान की पूजा करके जमीन को गोबर से लीप कर भगवान वा भोग लगाकर उसमें

तुलसीदल डालकर पीया करो।" सत नी माजा स उन्हाने प्रतिज्ञा नरली। घव ये पूजा करके

भूमि को लीपकर मगवान का भोग लगाहर तुलसी डालकर सुरा मा पान बरते । उन्हें नित्य हो एवं स्थान से दूसरे स्थान पर राज्य-काज में जाना पढ़ता था। ऐसा नियम ही जाने से पहिले जी वे मरापियों की गोष्टी में बैठकर यथेष्ट पान करते थे, वह तो छूट ही गयी। राजशीय भोजो में वहाँ शानग्राम ले जाये, पटी चौशा लगावें गेरा भोग लगावें। इसलिये वहां उन्हें बहना पडता में

सगवान् प्रक्ति से मर्पण की हुई छोटो वस्तु मी स्वीकार कर नेते हैं पोता नही हूँ। मब जब पान करने की हुडक तमे, तब स्नान करो चौका लगाओं भोग लगाओं इतने कंकट बीन करे। एक दिन वे भोग लगा रहे थे, उन्होंने सोचा-इस सुरा के कारण मुक्ते मसत्यमापण करना पहला है भीर ऐसी निकृष्ट बस्तु को भग-वानुका भोग लगाता है, मुक्ते धिककार है, अब धाज से मे कभी मद्य पान न करू गा। इस प्रकार भगवत् कृपा से इतने दिन का इतना भारी व्यसन उसका एक क्षण में छट गया।

दूसरा उदाहरख है, चंदाकर्य का। घंटाक्ये एक बढ़देव का उपासक पिरााच था। वह शिवजी का प्रतन्योपासक तथा विष्णु का होही था। वह 'शिव' नाम के अतिरिक्त दूसरा नाम पुननाभी नहीं बाहता था। वह अपने कानों में बडे-बड़े बंटे बंध रहता था, जिससे उसके कानों मे विष्णुका नाम न पडे। वह नर मांस खाता मनुष्यों का कथिर पान करता उन्ही बस्तुको का भगवान को भोग समाता। अपने वन्तु-बान्धवी और परिवार वाली के साथ साडव-मरय करके शिवजी की प्रसन्न करता। उसकी धनम्य मिक से भगवान भोलेनाब प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उससे वर माँगने को कहा। उसने मुक्ति का वर माँगा।

मुक्ति के दाता भगवान् शिवजी ने सोचा-धभी इस पिशाच ने हृदय में मेरे और किस्सु के प्रति मेयबुद्धि है। जब तक भेद-बुद्धि है, तब तक यह मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। प्रतः पहिले इसे निष्णु और शिव में एकात्मता का दीध कराना वाहिये।" यही सोवकर मगवान मोलेनाय बोले-"भैया! घण्टाकर्णाः तुम घन, वैभव, ऐश्वर्य स्वर्ग और बाहे जो माँग लो। मुक्ति देने में में धर्वथा घरमय हूँ, मुक्तिदाता तो एकमात्र श्रोहरि विष्णु हो हैं। उन्हीं को शरण जाने से मुक्ति मिल सकती है।"

यह सुनकर धरटाकर्ण रोही चना, उसने कहा-प्रभी! बडी

भूल हुई, में तो बापनी ही मुक्तियाला समभता था। विष्णु का तो में नाम भी नही सुनता था। वे मुक्तियाता हैं, तो घव मेरी क्या गति होगी?

शिष्णी ने कहा—तुम भगवान् विष्णु वी ही शरण में जाभी, तभी मुक्ति मिल सक्ती हैं ?

प्रस्टाक्य ने वहा— मेने तो उनसे झोह किया है ? वे मुक्ते बयो ग्रयनामगे ? । बब्सु मुक्ते कहाँ पर वैसे मिलेंगे ?"

शावनों में भहा- विष्णु करणा के सागर हैं, वे भक्तस्तर है एक बार भी जो इनने शरण में जाता है, उस भी वे प्रयना सित है। माजकल वे हारण में सवतरित हुए हैं तुम हारश उनकी शरण में जाओ।"

यह सुनवर घटावर्ण प्रयने भाई बन्दुझा वे साथ रोता हुमा ज्वन स्वर से भगवान के हरे कृष्ण योविन्द नारायण नामो को से तिता हुमा द्वार ना पहुँचा। उसक साथी संरक्षे पिशाल कुत्ते मारे में मनुष्यों का मारेकर उनके भास वो खात उनके भारते को सालायों के पहिनत और जीवों की हस्या करते। द्वारवा का जाकर पता चला कि श्रीष्ट व्या ती पुत्र भारि की इच्छा स रिक्त जा के भाराचना करते वहीनाथ से गय है। तब यह भी भारत साथियों के महित बद्रीनाथ पहुँचा। वहाँ इसके साथिया है, बुता स यह जी भारत साथियों के महित बद्रीनाथ पहुँचा। वहाँ इसके साथिया है, बुता स यहा उपहर्व मनाया। बहुत से पुरुषों वी हस्या की उस साथिया है का साथिया में स्थान को भारान वा विया। वहाँ रोता-रोता मुण्डिता भी एट यह ने मारेक वा स्वर साथिया से मारेक ने रहा या। मगवान से सुनावर कहा मारेक वर रहा या। मगवान से में का उसने वा खी सुनी तो उसन रोने का बारण पुटा। उनने भादि से यत तक सब कथा सुनावर वहा—मैं भगवान विरस्त थी कुट से मुरुष्य । तुनने साथि से यत तक सब कथा सुनावर वहा—मैं भगवान विरस्त थी कुट से मुरुष्य । तुनने साथि है। ह समुद्य । तुन

प्रपना बाम बरो, मे तो श्रीकृष्ण भगवान वा घ्यान बस्ता।

मगवान भक्ति से प्रपंश की हुई छोटी वस्तु भी स्वीकार ४६ कर लेते हैं

यह कहकर उसने ग्रांतो की मालायें उतार दो। श्रलकनन्दा के तट पर ममाधि मग्न हो गया। उसकी मिक से प्रसन्न होकर मगवान ने ह्यान मे उसे चतुर्य ज रूप से दरौन दिये। यह समाधि में ऐसा मग्न हुग्ना कि न्मका घ्यान टूटता हो नहीं पा। तब भगवान ने प्रस्ताकरण से श्रपने रूप को श्रमतीं त्व कर लिया तव उसने ग्रांत व्योक प्रशासित बोहर प्रांत विश्व तो अधिक प्रशासित बोहर प्रांत विश्व कर के भगवान के नामों का उच्च तर से भगवान के नामों का उच्च राया करने जगा। उनके चरणों में मुख्त होकर पिर गया। तम भगवान ने उसे सान्दनन दी।

गया। तब मगवान् न उस मास्त्रना दा।

रोते-रोते उसने बहा— "प्रभो! मेरे अपराधों को क्षमा करो,

मै तो कभी झापके नामों को सुनता भी नहीं था। शिन्नी ने

मुभे बताया। में तो झापके लिये कोई समुचित उपहार भी नहीं
लाया। हम पिशाचों को मान बहुत प्रिय है, इसलिये में झापके
लिये बहुन हो पश्चित्र बेदझ बाह्मणों को मानकर उनका मास
आपकी भेंट के लिये लाया है इसे झाप कुपाकर स्त्रीकार करें।
यह कहकर उनने मारे हए आह्मणों की नमझे उधेडकर उनके
मास को गंगाजी में धोकर भगवान् के भपेंख किया। उनकी
धौती को मानार्य भगवान् को नवाई।

तब भगवान ने कहा - "देखो, भैया ! माय बहुत बुरी बस्तु है। तिस पर भी नरमांस भीर उसमे भी वे बेदम बाह्मण का मासा में ऐसी बस्तुओं में प्रसन्न नहीं होता। आज से तुम मांस खाना छोड दो। जब तक यह इन्द्र है तब तक सुम यही निवास करो। फिर तुम्हारी मुक्ति हो जायगी।" बद्रीनाय मन्दिर अभी तक चंदाकर्ष की मूर्ति है, उसकी पूजा होती है। तामस भक्त होने पर भोर समावान् ने कुपा करके उसे तामस आहार से विरत बना दिया। इसलिये

जो भी माह्विक भाहार करें जो भी साह्विक पेय पीवे उसे मग-वान् के अपंग्र करके हो अपने उपयोग में लावे। सुतजो कहते हैं—मुनियो। जब अर्जुन ने निष्काम कर्मी

को मोक की दुब्हता के सम्बन्ध में प्रश्न किया तो भगवान में कहा— प्रजुन जैस नकाम कमों के लिय द्वव्य, विवान तथा वैभव की प्रजुरता की घावश्यकता होती है वैसी मिक मार्ग में

इनकी विशेष कावश्यकता नहीं। वहाँ बाह्य सभारो की महत्ता नहीं, वहाँ तो हृदय की स्वच्छना जैस भक्ति तथा स्नेह पर विशेष वल दिया जाता है। इसीलिये भक्ति मार्ग सुकर है। ग्रमक यदि मेरी पूजा बड़े वंश्रव के साथ करता है, तो भी ग्रह गर के कारण मैं उस स्वीनार नहीं करता। बीर मेरा भक्त यदि श्रद्धा भक्ति 🖻 साथ प्रस्तुभात्र भी वस्तु मुक्ते अर्पस करता है, तो मैं उसे भ्रत्यन्त भाह्नाद के सहित स्वीवार कर लेता है। एक तुलसी का दल एक चुल्लू जन भी मुक्ते कोई मक्ति पूर्वक देता है, तो में उसनी श्रद्धा भनित में बंधकर उसका कीत दास बन जाता है। मेरी भनिन भावना की पूता से यदि पूता की सामग्री न भी प्राप्त हो, तो जो भो पत्र पूर्व फल झपवा जल ही प्राप्त हो उसी से मेरी पूजा करके भवन संसार बन्धन ने छट जाता है। तुलसी तो मेरी प्रियाही है तुलसीदन कर्षण करते से तो मैं प्रसंप्र हो ही जाता है, किन्तु द्वीपदी ने तो मुक्ते नागपत्र ही धर्पण किया था। सागपत्र भी धमनिया-प्रद्वश-तत्काल लाया हुमा नहीं षा। वह पनाते समय बटलोई में चिपक गया था। जुठा पत्र मलन पर भोवह छुटा नहीं था। ऐसाप क्षया हमाजुठासाग पत्र साकर ही मैं विश्वात्मा उसमे एम हो गया था। मेरे साप सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड का पेट मर गया था। द्वीपदी ने प्रत्यक्ष पत्र मी पर्पण नहीं निया था जिस पात्र में वह जुठा पत्र चिपका

भगवान् मिक से अर्पण की हुई खोटी वस्तु भी स्वीकार ५१ कर तेते हैं

या उस पात्र को ही मेरे सम्भुख निवेदित किया था। पत्र को तो स्वयं मेने प्रविभ नखो से खुरवकर अपने हाथ पर रखकर खाया था। इसिलयं खाया था कि मेरी परम मक्ता द्रोपदी के द्वारा दिया गया था। वह दुर्वाक्षा बाह्य के शाप से दुखिन थी। मैंने पत्र खाकर उसके दुख को दूर किया। पत्र तो खाने की वस्तु है, मुक्ते तो मेरा भक्त यदि कोई फूल की देता है, तो उस फूल को सुधने के स्थान में में खा लेता है।

भर्जुन ने कहा—"प्रभो । पूल लावा तो नही जाता, वह तो सुवा जाता है।"

भगवाय ने कहा— क्षाया कैसे नहीं जाता गोभी का फून लोग खाते हैं। है महुक (महुए) के फूल को भी खाते हैं। वाटिल (गुलाब) के फूल को भी खाते हैं। वाटिल (गुलाब) के फूल को भी खाते हैं। विस्तु पुक्ते तो नोई बरपा, चमेशी, जूही, मानती, मामबी, मापुरी तथा किसी का भी कैसा भी कैसा भी के कि कुन के से रामत होरा लाया गया है। यास्नय में भूत है, क्यों कि वह मेरे प्रकत हारा लाया गया है। यास्नय में प्रत का भूता तरी प्रम का भूता है। याह ने अब गण का परक लाया तो सहस्रो वर्ष लहत-सहते गण निर्वत हो गया। निर्वत प्रवस्था मे प्रात होकर-सुंह में एक कमन पुटा लेकर मुझे म्मरण किया मे प्रात होकर-सुंह में एक कमन पुटा लेकर मुझे म्मरण किया मे तुरन्त वहाँ पहुँचा उसके दिये हुए फूल को मे खा गया भीर प्रन्त मे माह को मार वर धपने प्रकत गण का हो उद्घार नहीं किया, अगितु अवत का हुए से भी पर पनक्ष्मे वाले गृह का भी उद्घार किया। इस प्रकार सूँचन वाले पुट को तो में खा ही लेवा है, यदि कोई मुक्त फल पर्या करे, सी उन भक्त के दिये फला को तो में युरन्त ही खा जाता है।

अर्जु न ने कहा-"भगवन् ! फल तो द्रव्य द्वारा प्राप्त होते है.

fĪ

आपके मक्त पर द्रव्य न हो, तो वह आपके लिये पत्र, पुष्प तथा फल कहाँ स लावे 7"

भगवान न कहा—' मर्जुन । प्राचीन प्रया ऐसी थी कि बनी पर धीर नादियों पर किसी राजा का अधिनार नहीं होता था। बनो में से जो चाहे चही पत्र, पुष्प, फल तथा ईवन तोड लावे। कोई उसे पोकता नहीं था। फल नभी विकते नहीं थे, दूप, पूर, तथा फल सूलादि का बेचना पाय साना जाता था। जत पत्र, पुष्प तथा फल सभी की बिना बन व्यव किये, सहज में ही तम समूर्य मिल जाते थे। मान ची पत्र, पुष्प फल न ची मिलें, ती मान जी पत्र, पुष्प फल पर-अध्य नदी सुपो के जल पर-ओ कई प्रतिबन्ध है नहीं, सुफें कोई भिक्त पूर्वक वेवल जल ही अपंत्रा कर द सी मैं

उस मिक्त पूर्वक समपण किये हुए अल को भी ला लेता हैं।" शजु न ने कहा—भगवन् । जल तो पिया जाता है, लाये वो

घन्य, फलादि जाते है, जल को भ्राप खाते मैसे हैं।

द्धितने ही दिये थे, किन्तु दिये थे भेम पूर्वक, मैं खितको को भी खा गया। इसी भनार निसी पर मध्न फल देने नो नहीं है, योडा भगवान् भक्ति मे धर्मण को हुई छोटी वस्तु भी स्वीकार ५३ कर केते हैं

सा जल ही है तो जल को पोवें तो पल मर मे गृह से पी जागे,
मक्त को दु ख होगा, हाय । मुक्त पर देने को कुछ भी नहीं है।
मत में उस नक्त की असलता के निमित्त बोम्यता से जल को पो
नहीं जाता। किन्तु बानं वानं जैसे चटनी को चाट चाटकर
स्वाते हैं देसे हो मैं उस भक्त के जल को बडी रुचि के साथ बिन्दुदिन्दु करके दाँतो से चवा चवाकर खाता हूँ। इसलिये ऐसा
करता हैं कि मेरा विशुद्ध चित्त वाला मक्त प्रसन्न हो जाय।
इसलिये को सकाम होकर बडे परिष्म से बहुत सी सामग्रियो से
स्वस्य देवों की उसासा करके भी जनममुख के चक्कर से
सुटकारा नहीं पाते, उनको चाहिये निक्काम माथ से मेरी मिक्त
मे सन्मय हो जायें। सबसे खेटन समर्पण मिक्त है।

अर्जुन ने पूछा—"सर्वमण मस्ति कसी होती है उसकी विधि बताइये।"

नगवान ने कहा — उसकी विधि फिषि कुछ भी नहीं है। सुम जो भी कुछ कर्म करो करने के अनन्तर उमे भेरे धर्यरा कर दो। यह कम श्री कुथ्ता के अपेण है, भेरा इसमें कुछ नहीं है। सब्बे हृदय से मुक्ते प्रमंग किया हुआ गुमागुभ कर्म मुक्ते हो प्राप्त हो जाता है, कर्ती को उसका पुष्य पाप नहीं छगता।

' अर्जुन ने कहा - कमें मे तो ओजन भी है, मोजन तो प्रश्यक्ष मुख में डाल कर खाया जाता है उसे आपके धर्पण कीने करें।

मगवान् ने कहा— भोजन करते समय यह ज्यान करे कि अन्न तो ब्रह्मा है, इसमे जो रस है, वह विष्णु है, खाने वाला महेरवर है अर्थोत् तोनो किया मे भेरे ही तोन रूपो द्वारा हो रही हैं, तो उस ग्रान्न को मानों मैं हो खा रहा हूँ। खाकर यह नहें जैसा नर रूप श्रो कृष्ण जो उदर में बैठे हैं, यह प्रम्न उन्हों को सम्पत्त है, बत. ऐसे सम्पित जान का दोप श्रोक्ता हो न नगकर उसके फुळ को मैं ही भोवता हूँ। ऐसी ही त्रायना हवन करते समय रखे।

धर्जुंन ने कहा- 'हवन को आपके धर्वण करें करें ?" मगवान् ने वहा-हवन करते समय यही आयना रहे, हिंव भी बहा है घर्षण भी बहा है, लग्नि भी बहा हवन राप भा पहा है समय आ बहा है, लाग्य भा भहा हुआ कम भी यहा है तब वह हुवन पुभे ही प्राप्त हो जायगा। हुवन पुभे ही प्राप्त हो जायगा। हुवन कहे 'स्रीकृत्यां पित्र पुर्वे कहे 'स्रीकृत्यां पित्र पुर्वे यह हुवन वर्भ स्रोकृत्या के निमित्त है इसमें मेरा कुछ नहीं। इस भावना से किया हुआ हुवन निर्मुण निष्काम वर्म है। ऐसी मावना से हवन करन बाले मच्च पुनरागमन नहीं होता। इसी प्रवार दान भी करेती यह न सोचे में दान वर्ष रहा हूँ। द्रव्य भी मगवान का है, जिसे दाव दिया जा रहा है मह भी मगवत स्वरूप है मगवात को ही समर्पेण कर एहा है। कन्यादान करना हो, तो कन्या को तो साक्षात लक्ष्मी समर्फ, यर को नेरा स्वरूप सममकर यह कहें ''छहमो रूपा इस वन्त्रा-सकारो से सुझजिजन कन्या को विष्णु स्वरूप दर को समर्पण कर रहा हूँ तो इस प्रकार का दान सखार बन्धन से सदा के लिये खुरान बाला होता है। कोई तपस्वी है। समस्या कर रहा है। हप का फल स्वगं है। जो जितनो हो उस तपस्या करेगा, परसोक में उसे उतने हो पुष्प लोको को प्राप्ति होगो, हिन्तु बो संबंधा को मेरे अपन करता है उसे क्षायच्या पुष्यलोक प्राप्त न होकर मेरा सनातन चारवत कोक प्राप्त होता है, सदः बर्जुन सुम जो भी भोषन, हवन, पूजन, यजन, दान, धर्म, जप, तप तथा कम करी सबकी मेरे सपेंच कर दी।"

मगवान् यक्ति से अपेशा की हुई छोटो वस्तु भी स्वोकार ४४ कर नेते हैं

मर्जुंन ने पूछा-ऐसा करने से क्या होगा ? सूतजी कहते हैं - मुनियो! इसका जो उत्तर मगवान् देंगे, जयका वर्षान में आगे करूँगा।

#### छप्पय

कुत्तीनन्दन ! करें करम जो मोइ अरिप किरि! जो-जो रतावे अन प्रथम मेरे सम्मुल चिरा! में म सिंहत किर इचन किन्तु मोकु किर अरेपन! देने जो-जो दान करें पितरित को तरपन! चाहे जप तप यह किर्तु करें तीथे आदिक परस! मो अनमा कुँ अरिप कें, अन्तरिहत होंगे करम!!



# भक्ति पूर्वक भजन करने वाले मेरे त्र्यात्मीय ही हैं

[ 88 ]

द्युभाग्रामफलेरेवं मोह्यसे कमेत्रनथनैः । सन्यासयोगपुकातमा विम्रको मामुर्पप्पति ॥ समोऽह सर्वभृतेषु न में द्वंचोऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति सुमा सक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥ ॥

द्रप्य

ज्ञशुभ करम ते दुष्ट योनि नरकिन के पार्वे ॥ होने जब सन्यास योग ते जो युकारमा । नहीं शुभाशुभ करम फलिन मोगे सुमहारमा ॥ इरजुन सब करमीन करिष, बन्धन ते खुट जायगो । करमुन्य ते मुक्त है, योई में मिल जायगो ॥

शुभ करमिन मुख मिली पुन्य योगिनि में जाएँ।

अद्भ प्रकार करने य सन्यास योगयुक्त तू शुक्रासुध कम बन्यमों है पूट जायगा घौर मर का प्रात हो जायना ।।एटा। मैं सब प्राणियों म मममाब स प्राप्त है, मेरा न कोई प्रिय है ने

मैं सब प्रशासिक समझात संप्राप्त हूं, भेरा न कोई बिय है ते चित्र । किन्तुजो सरा मक्ति पूर्वक प्रजन करते हैं वे सेरे महें घीर कैं सनमें हैं 11रदेश

सगवान के अनेक रूप हैं। एक तो मगवान का सर्वान्तर्यामी भी हर हैं। वे समान पान से सभी प्राणियों में प्राप्त हैं। वे निकास में सुख देते हैं न दुःख। जियके जंसे कर्म होते हैं उनके कमानुसार वेगा हो फल प्रदान करते हैं। दूवरा भगवान का अवतार रूप है। अभवान का अवतार रूप है। अभवान का अवतार है के विष्णियों पर अध्या महिता बढ जाता है दुष्कृति लोग सुकृति सज्जानों को बनेता देते हैं, । तब अभवान अध्या के ह्वास के लिये और धर्म की स्थापना के लिये अवतार धरण करते हैं, उस सम्म वे साथु पुरुषों को तो परिवाण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और हुकृत सम्म करने वाले हुकृति की रुप हुकृति स्थापना के लिये अवतार धरण करते हैं, उसका प्रमा करते हैं और हुकृत सम्म करने वाले हुकृते की रुप हुकृति स्थापन करते हैं स्थापन हुकृति स्थापन हुकृति स्थापन हुकृति स्थापन हुकृति स्थापन हुकृत स्थापन हुकृति स्थापन हुकृति स्थापन हुकृति स्थापन हुकृति स्थापन हुकृत स्थापन हुकृति स्थापन हुकृत स्थापन स्थापन हुकृत स्थापन हुकृत स्थापन स्

तीसरे जगवान अपने अता के ही निमित्त अवतरित होते हैं, जैसे प्रह्माद के लिये नृश्विह रूप में, प्रृत्व के लिये निम्तु रूप में गात के लिये हिर रूप में इन अववारों में अत्तों के उत्तप अमुद्द करके प्रभावान अन्तर्धात हो जाते हैं यह मयवान का मक्त स्वस्त रूप है।

एक प्रावान का बाहिणक स्व है, जब बहुत से क्षक क्षणा वहा भगवान को बुकारते हैं, जनके साथ दास परिहास तथा परम माधुर्य मयी कीड़ा करना बाहते हैं, तो अगवान अपनी लोड़ा के विस्तार के हेंछु अपने पर्यक्त के जनों पर करणा करने अवदित्त होंगे हैं। अगवान के निज जन सम्बन्ध मात्रकर भगवान के साथ होंगे अगवान को समावान के साथ प्रसासावन करते हैं। कोई तो अगवान को स्वामी मानकर अपने को सेवक समझ कर सदा उनकी सेवा में सज़म रहते हैं। कोई जन्हें अपना पुत्र मानकर वास्तर्य मात्र से लाड़ तहते हैं। बाई तो अगवान करते हैं। कोई जन्हें अपना पुत्र मानकर वास्तर्य मात्र से लाड़ तहते हैं, जारू करते हैं, जुनकारते हैं आवद्यकता पढ़ने पर साढ़ना भी करते हैं, वहाँ प्रवर्व की गन्ध मी नहीं।

कोई उन्हें अपना सच्धा सधा समझ कर उनसे कुस्ती खडते हैं, उन्हें उठाकर पटक देते हैं, चड्डो बेते हैं और हदय से ह्रदय सटाकर प्रेम प्रदक्षित भरते हैं। कोई उन्हें पति मानकर पपने को उनकी प्रयस्त, दासो धिका, किकरी मानकर अधुर रस को अभि ध्यक्ति करती है। भगवान में जो जैसी भावना रखते हैं। भगवान उनकी भावनानुसार बेसे ही यन जाते हैं।

सर्वान्समंग्री भगवान् सब प्रास्तियों के प्रति समान व्यवहार करते है। जनके लिये न ता कोई हेय का पात्र है ते विशेष प्रेम का ही पात्र । जिसका जैसा बग्त करण होता है उसमें देखें हो क्य से प्रतिबिग्धित होते हैं। जैसे दर्पस स्वष्य होता तो प्रतिबिग्ध स्वष्य होता तो प्रतिबिग्ध स्वष्य होता तो प्रतिबिग्ध स्वष्य हिसायों देगा, दर्पण मिलन है, दो प्रतिबिग्ध में मिलन ही दिखायों देगा। जैसे सूर्य दर्पण में स्पष्ट दिखायों देता है इन्लिये कि वह स्वष्य है, किन्तु दोबाल में से दिखायों न देगा नयोगि विवास में प्रतिक्रा के से चित्र में तो प्रतिकृति है। काम में स्पष्ट दिखायों देते हैं तथा मिही में भीत में नहीं दोखादे हसने सूर्य में प्रवासत की महर्यना तो नहीं की जा सकता।

करवनृष्टा सबके लिये समान है, जो उसकी द्यायां में चला जाय, इन्छानुसार बस्तु मीगले । कत्यनृश्च से जो मांगोंगे वहीं सम्बु बहु दे देगा, किन्तु जो उसके नीचे जाकर मागता ही गहीं, उसकी यह पुछ भी जा में ही देता । इससे उससे प्रशास का जारोप तो नहीं तगाया जा सकता । इसी प्रकार जो अगवान की वाण तो है उन दारणाजी का मतवान हुए कर देते हैं, किन्तु जो भगवान की बारण जाते हो नहीं उनकर भजन नहीं करते, पूजन, कर्जन, क्रम्यन, सस्य दाया बारमा निवदन महीं करते, मगवान भी उनके प्रति तटस्य यन रहते हैं है । हवनिसामी

भक्ति पूर्वक मजन करने वाले मेरे बातमीय ही हैं ५६ न्तों कर्मानुसार अन्त करसा की शुद्धि के अनुसार फल देंगे।

किन्तु जो भगवान के ऐकान्तिक भक्त हैं, भनन्योपासक है, सम्बन्ध लगाकर व्यवहार करने वाले हैं, उनके साथ तो भगवान् का घर का सा खुला व्यवहार है। मैं तुम्हारा हूँ मेरा घर तुम्हारा है, हममे तुममे कोई भेद भाव नहीं। भगवान की उनके साथ परम ऐकान्तिक बात्मीयता है। जैसे राजा जब सिहासन पर बैठता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, राजसमा मे अपाराधी के रूप में उसका पुत्र भी आता है, तो उसे भी अन्य अपरा धयो की भौति दण्ड देता है। विन्तु जहाँ वह राज-समा छोडकर घरके भोतर का गया, तो फिर घर मे तो यह घर का एक सदस्य बन जाता है। पत्नी के साथ एक्कात में विशेष प्रकार की आत्मीयता दिखावेगा। पुत्र के मुख की दूसरे भाव से चूमेगा। भाई से अन्य प्रकार से प्यार करेगा। परिवार के सभी सम्बन्धियों के प्रति प्रजाजनी की भौति नही एक विशेष प्रकार की आत्मीयता प्रदक्षित करेगा। भगवाम् ने तीयंराज प्रयाग को समस्त तीथौँ राजा बना दिया, प्रयोध्या, मथुरा, मायापूरी काशी, कांची, द्वारका तथा

भगवान् न ताथराज प्रमाग का समस्त ताथा राजा बना दिया, प्रयोप्या, मधुरा, मायापुरी काली, कांबी, द्वारका कांध उज्जैनी इन सत पुरियों को उनकी रानी बनाया। सदा समीय रहने के कारण काशी को पटरानी का पद दिया। जितने भी सवा तीन करोड सीचें हैं, वे सब तीचेंराज के अंशीन में रहते हैं, पुक्तर उनके राजपुरोहित हैं। श्रह्मयबट उनका राजध्य है, नंगा यमुना काले और सफेद पेंबर हैं, समस्त सीचें का आकर उनकी वेवा में उद्दिश्यत होते हैं।

एक बार छोषंराज ने अपने अधोनस्य सभी तीयों को दुसाया। समस्त तीयं अपने राजा की आजा शिरोधार्य करके उपस्थित हो गये। केवल बुन्दावन नहीं आये। तय तो तीर्षराज मगवान् नन्दनन्दन राघारमण के समीपः
गये और वोले—प्रभो। जापने हो मुक्ते समस्त तीर्पों का राजा
बनाया है। मेरी आजा की जो धवहेलना करता है मानों
आपकी हो अवहेलना करता है। मेरी धाजा से अन्य सब तीर्प तो आ गये पृन्दावन नहीं धाये।

मगदान् ने कहा—"भाई, मैंने तुम्हें संमस्त तो पों का राजा बनाया है। अपने अन्त पुर का तो राजा नहीं बनाया है। मेरे अन्त पुर की रानी तो राजारानी हैं। क्या तुम मेरी पर वाली को भी अपने अधीन करना चाहते हो। बृन्दावन तो मेरा निजी भन्त पुर है।

इसी प्रकार सबी-तयीमी भगवान समस्त विश्व ब्रह्माएड के जीवो में कोई भेद मान नहीं करते सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, किन्तु जो उनके ऐकान्तिक भक्त हैं वे सबसाधारणों में नहीं आते । वे तो उनके परिवाहिक सम्बन्धी है, घर के मादमी हैं।

सूतजो कहते हैं—मुनियो । जब जगवान ने समर्पण भक्ति का उपदा दिया, तब अर्जु न ने पूछा—इस प्रकार की समर्पण भक्ति का फल वया होगा ? तो इस पर अयवान ने बहा— अर्जु न । इस प्रकार समर्पण भक्ति द्वारा न तुम्हे गुभ कमें का फन पुष्य मिलेगा। और न अशुभ कम का फल पाप ही लोगा। गुम भुम अगुभ फल वांच कमों के बन्धन से सदा के लिये विमुक्त बन जाओं। क्योंकि तुम तो समस्त गुमागुम कमों की सदा सर्वेदा मेरे अर्पण करते ही रहोंगे, इससे सुम्हारा विच विशुद्ध बन जायगा। न उससे शुम कमों की वासनाय रहेंगी भीर न अशुभ कमों की। इस समर्पण योग द्वारा तुम गुद्ध विस्त सामें

हो जाओगे। फिराशृक्ति के लिये तुम्हें मरण काल मी प्रतीक्षा

Ę۶

-न करनी पड़ेगी। तुम जीवित रहते हुए ही मुक्ति सुख का अनुभव करोगे। जीवन्युक्तावस्था में ही मुक्ते भाग हो जाओगे।" समर्पण भक्ति वाले भक्त सम्यास योगयुक्तात्मा कहलाते हैं। उनका संसार से कोई सम्बन्य ही नहीं रह जाता।

अर्जुन ने कहा— "भगवन्। इसने तो ऐसा ही सिद्ध हुआ कि आप भक्तों के प्रति पक्षपात करते हैं और अभक्तों के प्रति क्रुपा नहीं करते। तब तो आप भे रागद्धेप पने का दोप आरोपित हो जाया।। पक्षपात करने का दोप लग जायगा। जो पक्षपात करता है यह कैसा ईंश्वर ?"

भगवान् ने कहा— मेरी इंग्टि से ती सब समान ही हैं। मैं रागद्वेप तथा पक्षपात से सर्ववा रहित हूँ। मेरा न कोई प्रिय पात्र हैन देख पात्र। मैं सबके साथ समान न्याय करता हूँ। फिर भंया। अकि की बात कुछ दूसरी ही है?

अर्जुन ने कहा—"अब आप समरवीं हैं सबके साथ समान वा बहार करने वाले हैं, पक्षपात से शून्य हैं रागढें प से रहित हैं, सब भक्ति की बात दूसरी है, यह बात क्यो कहते हैं ?"

भगवान ने कहा— अर्जुन ! कर्तव्य वात दूसरी है, अपनापम दूसरी बात है। एक ग्यायाधीश है। ग्याय के आसन पर जब बठा है जस समय अपराधी बनकर पुत्र घावेगा तो उमे वंड देगा। पद से पृथक् होकर वह अपने पुत्र को खुड़ाने का अयस्म करेगा, क्यों कि अब बास्मीयता के सम्बन्ध की वात है। इसी प्रकार जो मुफे अस्किशाव पूर्वक मजते हैं व तो मेरे अपने हो हैं और में उनमे हूँ। उनका समा सम्बन्धी आस्मीय निज जन हूँ।

अर्जुन ने पूजा-जापके जो कुसीन सुद्ध सदावारी उन्च वशोद्दमुत भक्त हाते होगे उन्हीं के प्रति ऐसा पक्षपात करते होगे ? दुरावारियों के साथ तो ऐसा कभी न करते होगे ? सूतजो कहते हैं - मुनियो ! शजुँन के इस प्रश्न का जो भगवान् उत्तर देंगे उसका वर्णन मैं आये करूगा।

### द्धप्पय

सब मृतिन सम माब रूप तै निवर्से ऋरजुन ! चाहि होवे सुबन मले ही होवे दुरबन !! क्यांक्य मेरो नहीं बगत में कोई माई! सम्बन्धी प्रिय नहीं न ममता मन में क्याई!! किन्तु प्रेम में जो भवत, मोई तिनिको बनत हैं!! मोई में वे नित रहत, ही जनहीं में बसत हैं!!



# त्र्यतन्य भाव से भजने वाले के पूर्व कृत दोष नहीं देखे जाते

## [ १५ ]

आरे चेत्सुदुराचारी अजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यव्यवसितो हि सः ॥ चित्रं भवति धर्मास्मा शस्त्रव्ञान्ति निगव्जति । कौन्तेप प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रख्यपति ॥ॐ (बी नग-गी॰ ६ म०, ३०, २३ रगी॰)

#### ऋप्पय

चाहँ होने बड़ो दुराचारी हू वापी। श्रातराय अपस्य करत बगत वीवनि संतापी॥ यदि सोऊ तिन गए भने मोनूँ अनन्य है। स्यागे अधर सकत बगत में रहे घन्य है। सापु परम ताही गनो, तम्यक दुद्धि बनाइने। ताको निरचय रहूँ अब, गोविंद के श्रुन गाइने।

पुना पुरुष स्रति सोध्य ही धर्मात्मा हो जाता है सीर शास्त्रती

<sup>#</sup> चाहे कोई मरयन्त दुराचारी ही क्वो न हो, यदि यह मुक्ते मनन्य माव से भवता है, तो उसे सायु ही समम्बन चाहिये, व्योकि यह मने प्रकार निश्चित मतवाला है ॥३०॥

वर्णाश्रम धर्म में कुलात, वर्णगत तथा आश्रमगत सहावार को परवन्त ही महत्त्व दिया जाता है। यदि बोर्ड शृह होत्तर तमें माह्य के करता है, तो वत्र पतित हो जाता है, बयोति वर्षों प्रवने-प्रवने घर्म में निरत पुरुष ही खिद्धि आप्त कर सत्ते हैं। प्रविच्यान कुलागत काम स्वीप भी हो तो उसका परिस्थान क करना चाहिय। वहाँ स्वष्म पालन पर घरयिक वल दिया गरा है, विन्तु भक्ति मार्ग में कुलागत जाति तथा वर्णगत महावार

źĸ

/ है, विन्तु भांक माग म कुलायत ज्यात प्राप्त प्रमुख्य है, विन्तु प्रदेश मा उतना महत्त्व नहीं, यहाँ तो अनस्यता पर बल दिया गया है। धतन्य भाष से कोई भी भक्ति पूर्वक भजन करेगा, तो बन ससदि प्राप्त हो जायगी। भक्ति मार्ग का तो निद्धान्त है "जाति पौति पूछे न कीय, हरि को भजे सो हरि को होय।" अकि मार्ग मे तो लगन देखी जाती है। सभी श्रवस्थाश्रो मे-पभी स्थानों मे जो निरन्तर अनन्य भाव से भगवान का ही विनन करते हैं वे पहिले चाहे किसने भी पतित रहे हो चाहें छोटी से छोटी जाति में उररम हुए हो। मनन्य स्मरशा में उनके समस्त दोप मिट जाते हैं, भगवत् भजन के कारण वे साधुबन जाते हैं, ऐसे ही हीन जाति मे टत्रज धनम्यो पासको को लक्ष्य करके भगवानु ने कहा है—काई चारो बदो का जाता हो, विन्तु मेरा भक्त न हा तो वह मुक्ते जनना प्रिय नहीं है जितना वि मेरी मक्ति करने वाली श्वपच मुम्ते प्रिय है। मेरे उस अनन्य मक्त श्वपच को देना चाहिये, वही प्राष्ट्रा है भीर वह उसी प्रकार पूज्य है जैस से पूज्य है। बात यह है, कि किमी ने प्रकृतिवहा पहिले पाप किय ही, पीछे उसे ग्रपने पपा ना परनाताप हुगा, वह सब कुछ छोडनर निरनार भगवाञ्च के नाम सनीतन में निमान हो गया, ग्रान्य

टान्ति को प्राप्त होता है। हे की तब । तुप्रतिका पूर्वक जान कि मेरे सफ का क्सी नाम नहीं होता।।३१॥ धनन्य भाव से मजने झाले के पूर्वकृत दीव नहीं देखे जाते ६५

माव से भगवान का श्रवन करने लग गया, तो उम निरन्तर के नाम कीलेन के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो जायों, बाहे इसके पूर्व उसके बहाहत्या, पिएहत्या, गोहत्या, मातृहत्या, प्राचार हत्या जेंस घटवस्त दुष्कर्म हो क्यो न वन पढ़े हों, किन्तु कहाँ उसे परने पायो के प्रति परनाताण हुणा श्रीर वह सब कुछ छोड़कर निरन्तर प्रभु के स्कर्य हों लग गया। सत्त कोर्तन भी निमन्त हो गया, तो बाहे वह बाढ़ाल ही वर्षों न एहा हो, बाहे वह भयम जाति पुरुक्त जाति में ही वर्षों न उस्पन्न हुमा हो। मागवान के सत्त कोर्तन में ऐसा अभाव है, कि वह पिष्ठ वम जाता है, समस्त पायों से एवा आभाव है, कि नह पिष्ठ वम जाता है, समस्त पायों से एवा भावा है, सम्तु वह अनन होना बाहिये सन्तर सक्ते हृदय से विश्व हम्म त्या से होना बाहिये

सूतजी कहते है—"धुनियो! जब अर्जुन ने पूछा—पापके जी। माश्मीय निजी भक्त है वे सब नदाबारी, कुनीन और उवद-संश वाले ही होते होंने?" इस पर अयवान ने कहा—अर्जुन मेरा मक्त कुनीन हो, उव्वकुनोत्यन हो, सदाबारी हो मोर साथ ही मुक्ते मनस्य अस रखता ही, तब ती कहना ही क्या है। किन्तु में कुनीनता सदाबार के सुख्य मानकर असम आति के तथा दुरावारी मर्कों ने पृष्णा करता हो के सी बात नहीं है। यदि पतिले कीई बड़ा मारी नामी दुरावारी भी रह पुता किन्तु में निक्त भी है। यदि पतिले कीई बड़ा मारी नामी दुरावारी भी रह पुता मारी नामी दुरावारी भी रह पुता मनस्य भाव से मजन करने लग गया है, तो अब उसे दुरावारी मत समक्ती।

मजुन ने पूछा-तब उसे नया माने ?

मगवान् ने कहा—धव उसे साधु ही समस्ता चाहिये धीर साधु के ही समान उसका सम्मान भी करना चाहिये ?

मजुन ने पूछा- 'जिसने पूर्वकाल मे बढ़े-बड़े पाप किये हैं, उमे माधु कैसे माना जा सकता है ?"

भगवान् ने कहा-भूत की बातें तो भूत के गर्भ मे विलीन हो गयी। प्रव देखना यह है, कि धव जो उसने निश्वय कर निया है, वह निश्वय कैसा है। देखो, प्रजामिल ने दुरावर करने में बोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ससार में जितने भी बढ़े से बडे पाप नहे जाते हैं, व सभी उसने विये थे। विन्तु भाग्यवश उसे साधु सन भिल गया, उसने अपने पूर्वकृत पापी के लिये पञ्चाताप किया, भौर उसने एडनिश्चय कर लिया कि भेर में पैने पान कभी न करूँगा। ऐसा एडनिश्चय करके वह भगवती मगीरथी के तट पर हरिद्वार चला गया, वहाँ उसने मनन्य उपासना द्वारा परमसिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे धादमी को साघुन समक्रोगे, तो झोर क्यासमक्रोगे। झन्त में जी उसने दद निश्चय कर निया, बास्तव मे उसका वही निश्चय सर्वोत्तम है। अजामिल ने उसी समय निश्न्तर भगवत् भजन करने ना टढ निक्रय कर लिया या। इसी प्रशार जो भी पातकी ऐसा निक्रा कर लेगा, उसकी दुर्गति कमी न होगी।

धर्जुन न पूछा - उसकी क्या गति होगी ?

भगवान् ने कहा- उसकी सुगति होगी । तत्काल ही बह धर्मातमा बन जायगा । मक्त लोग उसके पावन निश्चय नी मृरि-भूरि प्रशास करने लगेंगे । समे शास्त्रती शाति प्राप्त हो जायपी । इसलिय प्रजुन । तुम प्रतिज्ञा करो, कि मेर अक्त ना नभी नारा नहीं होता ।

ग्रजुन ने कहा—"भगवन् । मुक्तमे धाप प्रतिशाक्यो कराने हैं। मकतो वह भापका ही हैं सतः प्रतिक्षा भापको करती षाहिय ।"

**श**नन्य भाव से मजने वाले के पूर्वकृत दोष नही देखे जाते ६७ , हुँस कर भगवान् बोले—"ग्रर्जुन! तुम ठीक कहते हो।

प्रतिज्ञा करनी तो सुमे ही चाहिये। किन्तु मैं कुछ ऐसा ढोला हाला है, कि भक्तों की प्रतिज्ञा के सम्मुख में अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता है। देखो, मैंने प्रतिज्ञा की थी, कि रण मे मैं प्रख शख'नही

उठाठेंगा धीर भीष्मिवतामह ,ने प्रतिज्ञा की थी, मै श्याममुदर से मस भवश्य उठवाऊँगा । उस समय मैं भवनी प्रतिज्ञा मूल गया। भी ध्म की ही प्रतिज्ञापूरी हुई । तुमने जयद्रय वद्य की प्रतिज्ञा की थी, कि बाज सूर्यास्त तक जयदाय की म मार सका. तो में जीवित जल जाऊँगा। सूर्यभस्त हो चुका था, तुम बिता जलाकर मृपने रारीर को मस्म करने को उद्यत थे। तुम्हारा प्रतिज्ञा पूर्णं करने को मैंने पुनः सूर्य के दर्शन करा दिये तुमने जयद्रप को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।

तुमने द्वारका मे भ्राह्मण से प्रतिज्ञा की थी मैं तुम्हारे मृत पुत्र की ग्क्षाक रूपा। किन्तु तुम मृत पुत्र की रक्षान कर सके।

मपनी प्रतिज्ञा भग होते देखकर तुम चिता जलाकर उममें जलना वाहते थे । तब मैं रख मे नुम्हें विठाकर लोकाोक पंवत के भी मागे भूमापुरुप के समीप ले गया और वहाँसे बाह्य सके पुत्रो को लाकर तुम्मारी प्रतिका पूरी की। यतः मेरी प्रतिका मेती कभी गडबड भी हो जातो है किन्तु मेरे भक्को की प्रतिका सदा पूरो ही होती है। इसलिये में तुमसे आग्रह कर रहा हूँ कि तुम प्रतिज्ञाकरो, मेरे भक्त का कभो नाश नही हाता।"

घजुन ने कहा-आपंकी आजा से में प्रतिज्ञा तो पर लेता है, किन्तु नोई आरना भक्त है वह पूर्व अभ्यासानुपार प्रारब्यवश दुरावरण को तो स्थाग नहीं सका है, किन्तु श्रापनी भक्ति मे तल्लीन हो गया है, उसकी क्या गति होगी? अरजामिल तो

पहिले स्वकर्मनिष्ठ, शान्त दान्त संग्रमी सदाचारी ब्राह्मण था।

धागन्तुक टोण के कारण वह पितत हो गया। प्रायम्बित तथा प्रश्नाताप करके तपस्या के प्रमाव से परम यति की प्राप्त हो गया। क्रिन्तु जो जन्म से हो पाप योनि मे प्रकट हुए हैं जो ह्या-भाविक दोष स दूषित पुरुष हैं, जनका उद्धार होगा कि नहीं। ऐसे पापयोनि पुरुषों को क्या गति होगों?

सूतजी कहते हैं —बुनियो । झर्जुब ने पावयोनियों को गृति के सम्बन्ध में जो पहन किया, जनका भगवान जो उत्तर हैंगे, उसका बर्णन में झामें कक्ष्मा।

व्यक्तावस्थितं संबोधं करूग्।

### छप्पय

निस्थय ऐसी करी ताहि घरमात्मा जानी।
भयी शीप क्षति शुद्ध बाव ऐसी हुम बानी।।
जैसे तम प्रांग जात उनारी जब ही क्षाये।।
भक्ति कर्रू गमनान, करै निस्थय यनि जावे।।
क्रुनीसुन निस्थय समुक्ति, नाश मक को हो नहीं।
क्रुपनीसुन सम्



# भगवत् शरण में त्र्याने वाले सभी परम शान्ति प्राप्त कर सकते हैं

## [ १६ ]

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ! स्त्रियो वैदयास्तथा श्रुद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ किं पुनर्जाक्षणाः पुरुषा मक्ता राजप्यस्तथा । अनित्यमसुखं लोकमिम प्राप्य भजस्व माम् ॥ॐ (श्री भग॰ ग॰ १ ध॰ १२, ३३ १०)क)

#### छुप्पय

मेरो जाश्य लंह पाप योनिन के प्रानी। होरें चाहे नार इन्द्रहत्या जिन मानी॥ इयवा होये नेश्च अर्थाहत व्यम रहें नित। होयें चाहें सूद्र रहें नित कार्मान महें रत॥ वे हूं मेरी सुरन में, जावेंगे सुख पाइंगे। परमगति कुँ प्राप्त भीर, जा जग तें तरि जाईंगे।

फिर पर्दि वे पुख्यात्मा श्राह्मण तथा मनाप्रवर राजींदगल हों, वर दो कहना ही बया? इसलियें भैया ! तु बलित्य घीर सुस्न रहित इस घरीर की पाकर भेरा ही अबन कर !!३३॥

इंदिपार्य ! मेरी झरला मे जो भी झा जाना है, यही वरमानि को प्राप्त होता है, फिर वे चाहे, पाप योनिवाले, स्त्री, झूड तथा बैंड्य भी बयो न हो ॥३२।

तीनों को ही वेदाध्यन का दान करने का और यज करने का अधिकार है। वर्णात्रम धर्म मे परम्परागत वृत्ति पर बहुत बल

e٥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्व इन तीनों की द्विज संज्ञा है।

दिया है। प्राचीन काल मे बडापन भीर छोटापन वृत्ति के ही ऊपर अवलम्बित होना था । ऐसी वृत्ति हीन वृत्ति मानी जाती षा, जिसके कारण हिसा प्रश्रय मिले । जिस वर्म में हिसा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ससग हो, वह यृत्ति हीन वृत्ति मानी जाती थी, और उस वृत्ति के अपनाने वासे हीन जाति के समभे जाते थे। घर जंसे महापात्र हैं, यदापि वे ब्राह्मणवरा के हैं, किन्तु मूतक का दान लेते हैं, सूतको में भी दान ले लेते हैं, उनकी वृत्ति मृतको से-शवो द्वारा-होती है अतः बाह्यण होते हुए भी वे मस्परा समने जाते थे । ज्योतियो हैं ब्राह्मण वर्ण के हैं, किन्तु वे नवग्रहों का दान लेते हैं, भविष्य बताकर जीविका चलाते हैं. पारप्रहो का दान लेने से वे हेश माने गये हैं। इसी प्रकार वैच भिषक् प्रायः बाह्यण ही होते थे, किन्तु उनकी वृत्ति रोगियों से है, आंदुरो से माजाविका है, अवः देवता पितर कार्यो मे उन्हें अनिधकारी माना गया है, उनके यहाँ भोजन करना निषेष है. जनके अस को फीड़े में से जो मवाद निकलता है बंसा-पूर्याम-बताया है। क्षत्रियों मे भी जो जवर्णाश्रमा प्रजा पर शासन करते थे,

बब्रह्मण्य देश-कोकट देशों-के राजा होते थे. वे सत्रियायम माने जाते थे। उत्तम कुल के राजा ऐसे राजाओं से सम्बन्ध नहीं करते थे। इसी प्रकार वेदयों की वृत्ति कृषि, गोरसा, व्यापार बीर

म्याज सेना चार प्रकार की बतायी गयो थी। धेतो करने में-हुल चलाने मे असस्यो जीवों की हिंसा होती इसीलिये सेती को भगवत् रारखः में भाने वाले सभी गरम राजित प्राप्त कर ७१ सकते है

"अमृत" मरो से भी मरी वृत्ति बताया है। व्यावार में भी रतों का व्यावार (जैसे मुझ, घृत, वैसादिका व्यावार, वर्म का व्यावार, सुराका व्यावार, मास का व्यावार) पकाये हुए मझ (दान, भात, रोटी, पूडी, हुसुबा) का व्यावार वे निषेध है। अतः इनका व्यावार करने वाली जातियाँ पृषक् वन गयी। व्याव

इनका व्यापार करने वाली जातियाँ पृषक् वन गयी। व्याज किना बहुत ही कठोर कार्य माना जाता था, घत. इसे भी करने वाली जातियाँ वन गयी। गौ का पासन तो पुष्य कार्य है, किन्तु गौ से प्राप्त गर्म्य (दूध, दही, घृतादि रसो) को वेचना निषेप माना जाता था, अत: गोपालक या ग्वाको की भी वदयी से पृषक्

ना स प्राप्त मक्य (दूध, दहा, घुताद रसा) का बचना निषय माना जाता था, अत: गीपालक या ग्वालो की भी वहंगी से पूथक् जाति बन गयी। तेल भी रस है अत उसका व्यापार करने वाली तैली जाति पृथक् हो नयी। सुरा का व्यापार भी व्यापार ही है, किन्तु को वेदय एसका व्यापार करते ये काओ (कलार प्राप्त) वाली कर गयी।

हो है, निन्तु जो बेस्स इसका व्यापार करते थे क्वजी (कठवार सादि) जाति बन गयी। इन निधिद्ध व्यापार करने वाते-रस् बेचने वालो-को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं रहा। ये दिजस्त से विचित हो गये। पूर्वकाल में वालीश्रमियों से वेदाध्यय के स्मीधकारी वे ही दिज माने जाते ये जो शाक्ष से नियिद्ध कायों से आजीविका न चलाते हो जीर जिनके सहां पुनिवाह को भूषा नहीं। गरनी उसे कहते हैं, जिसके साथ बेटकर यज्ञ किया जाय। वह प्रमने ही वसा की होनी थी, बास्त्रीय विविध से कम्या-

जाय । वह अनन हा बख़ का हाना था, बालाय ावाय स करवा-नवाम में जावका प्राप्ते वर्ण के वर है विवाह हुमा हो। उचक-उत्पा के लोग अपने से दूबरे वर्ण की दिन्नयों को भी रखते थे, किन्तु उनका देवता तथा पितृ कार्यों में न तो अधिकार होता न्या न वे पाक कर सकती थी, न उनकी सतानें उस वर्ण की ही मानी जाती थी। बिज हों कर नियोग, हरेना बेठाना करवे पै, वे दिनों में पतित हो जाते थे। वेद वहिष्कृत समस्रे जाते थे। मूझे में भी जो दिजानियी की सेवा के सविरिक्त शाहनी में जिन कार्यों को हीन बताया गया है, उन्हें बचनाने बाते अन्यय गहलाते थे, जंसे कुला के सास को खाने वाले-जीवो को-मद्वित्यं को मारकर उन्हें बेचकर आजीविका चताने वाले, हावों ने हो कर उनकी बस्तुक्षी को सेने वाले स्वरूप घाडाल आदि कहलाते थे। इनके अतिरिक्त को वनी में रहते थे, विदिक्त कमें नहीं जानेते थे, जिनमें वर्णात्य हमें का प्रचलन नहीं या वे अवस्थायियों कहलाते थे। इनका भी विद्या या यागों में मिकतर नहीं या है उनके भी विद्या या गागों में मिकतर नहीं या। एक आप ऐसे यक्त थे जिनका अविवार नियाय स्थापियों को विद्या गया था।

वेसे तो बाह्यण, समिय, बैह्य होनी की ही दिव समा है तीनी को ही वेदों का अधिकार होन से पुष्य योनि कहा गया हैं। किन्तु करद वर्णों को अकरद वर्णों से हीन माना गया है। ब्राह्मण सदा से अकरद रहे हैं। कोई भी धर्मारमा क्षत्रिय राजा कभी भी झाहाणी से कर नहीं लेता था। रावण वादि पुछ दुष्ट राजाओं ने बाह्यको से कर माँगा सो वह उनके विनाश का ही कारसा बना। सामान्यतया साह्यण कर मुक्त हाते थे। सात्रिय सीग तो कर ग्रहीता ही थे। वे प्रजाबों से (प्रजाबों में वाह्मण सम्मिक्ति नहीं ये) कर सेते थे। जतः वें भी ककरद थे। जब कर देने वाली दो हो जातियाँ रह गयी। एक बेदम दूसरे शृह । घूदो के पास कर दने की घन नहीं था, सत: ये सेवा रूप से कर देते थे। कर दाताओं में सबस यांटक बंश्य ही थे। उन्हीं के पास क्यापार, कृषि, सोरक्षा और व्याज से प्राप्त धन था। इसलिये वे कर दाताओं में थे प्ठ फहलाते थे। इसीलिये वैश्यों हा नाम श्रेंटठ, सेठ, खेंटठी, सेठी, चेट्टी, सेट्टी आदि प्रसिद्ध 'सा ।

ं इसी निये कहाँ-वहाँ दिव का प्रयोग जाता है वहाँ प्राय:

भगवत् शरण मे बाने वाले सभी परम बान्ति प्राप्त कर ७३ सकते हें ( ब्रह्म क्षत्रन्य रक्षताम् ) ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दौनो का ही विशयता से आता है। जैसे बह्य क्षत्र साथ-साथ प्राता है। उसी प्रकार कर देने वाले वैश्य शुद्र का मी प्रयोग साथ-साथ होता है। जहाँ शुद्र वेश्य का प्रयोग साथ-साथ हो वहाँ कर देने बाले, यही अर्थ समऋना चाहिये। जहाँ बहा क्षत्र का प्रयोग हो, वहाँ अकरद समझना चाहिये। अकरदो स करद पहिले छोटे मान जाते थे। तभी तो जब श्राह्मण वेषघारी अर्जुन द्वापदी का स्वयवर से ले गया तब राजा द्वपद ने अपने पुत्र से शका करते हुए कहा या-पता नही यह द्रीपदी की ले जाने वाला अज्ञात कुल का व्यक्ति कौन या। कही किसी शुद्र ने प्रयवानीच जाति के पुरुष द्वारा उच्च जाति की स्त्री से उत्पन्त (बरा संकर)मनुष्य ने या कर देने वाले करद बैहय ने mi मेरी पुत्रो का प्राप्त नहीं कर लिया? श्रीर इस प्रकार उन्होने मेरे सिर पर अपना को चड़ से सना पाँव तो नही रख दिया ? माला के समान सुकुमारी भीर हृदय पर धारण करने योग्य मेरी लाइली पुत्री इमसान के समान अपवित्र किसी पुरुष के हाथा में तो नहीं पड़ गयी <sup>ह</sup> क्या द्वीपदी को पाने वाला मनुष्य अपने वरा (क्षत्रिय वर्ण) का ही कोई श्रोध्ठ पुरुप है ? बैटा! मेरी कृष्णा का स्पर्श कर किसी निम्न वर्ण वाले मनुध्य नै माज मेरे मस्तक पर अपना वार्या पर ती नहीं रख दिया ?" इस वर्णन से यह सिद्ध होता है, कि क्षत्रिय अपनी कन्याओं का विवाह प्रपने से उच्च वर्ण वाले बाह्यशाँ से तो कर देते थे किन्तु धपने से नीच वर्ण के बैंख्य, शूद्र अथवा संकर जाति (सूतादि) से नहीं करते थे, क्यों कि ये करद थे। अतः जहाँ भी कहीं मेंश्य का उल्लेख शूद्र के साथ भावे वहाँ कर देने वाले यहीं मर्थ करना माहिया।

स्त्री को भी वेद की अनधिकारिणी बताया है। पत्नी को नहीं। स्त्री में और परनी में भेद है। स्त्री सब्द से तो स्त्रीलङ्ग वाली सभी प्राशियों की छियों की समक्षता चाहिये। यह सामान्य घाटर है। पत्नी विद्येण घाटर है। पत्नी उसे कहते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य इन द्विजातियों के घर में उनकी जाति की परनी से उरपञ हुई हो। और अपनी जाति वाने वर से शास्त्रीय नियमो के साथ जिसका विवाह हुआ ही उसका पूचक आस्तित्व नही रह जाता। जिस पुरुप के साथ वह विवाही जाती है उसकी वह अर्घाङ्गिनी हो जाती है, अर्घाद उसके धम कम पुण्य आदि का आधा फल उसे स्वत मिल जाता है, वह विवाह मैं यहाँ से वेद मन्त्रों का उच्चारण करते की सुनने की अधिकारिणी होती है। वही पूरुप अपनी जाति की या अन्य जाति की और भी खियो को रख लेता है, सो वे पानी नहीं होतो । उपपरनी, मोगवरनी, रखेली दासी सेविका बादि उसके नाम होते हैं। धर्म पत्नी के लिये न प्रथक कर्म का विधान है और न प्रयक्त घर्मों का। पति के कर्म ही उसके कर्म हैं और पति ना धर्म हो उसका धर्म है भीर पति की गति ही उसकी गति है। जो धर्म परिनरव से होन है वह सामान्य की है। सामान्य कियों को वेद की अधिकारिणी नहीं माना गया है, उनकी सन्तानें भी वेद वाह्य मानी जाती हैं। ब्रीपदी जी को जब पांडव जूए में हार गये और वे नियमानुसार कीरवो की दासी बन गयी, ती उस दशा से वे धर्म परनी नहीं रही-दात्राणी मा नहीं रही-चनके पुत्र प्रतिविन्दा भी नियमानुसार दासी पुत्र ही माने जाउं-वे धात्रत्व से बचित हो जाते । सभी सो खन्होंने अपने समुर प्रतराष्ट्र से सर्व प्रथम यही वर मौगा कि मेरा पुत्र दासी पुत्र, न बहुलाये । पांडवों को छोडकर ये बन किसी दूसरे की पानी

भगवत् शरण मे आने वाले सभी परम शांति प्राप्त कर ७५ सकते हैं भी नहीं बन सकती थी। जहाँ भी रहती उनकी दासो सजा होती। इसलिये यद्यपि पत्नी होती तो स्त्री ही है, किन्तू उसकी सर्व साधारण खियो से भिन्नता है। खी के भी दो रूप हैं, एक कामिनी स्वैरिएगा वेदया वहु भतुं का और दूसरो किसी की नारी उप पत्ना। जिसका सम्बन्ध एक पुरुष से है, किन्तु उसे यज्ञ मे अधिकार नही है वह उसकी नारी या उप पत्नी है। जिसका सम्बन्ध एक से न हाकर बहुती से हैं वह कामिनी पुश्चली वह-भव का तथा पण्य की है। शास्त्रों में जहां-जहां भा कियों को निन्दा के बचन आते हैं वहां ऐसी हो कामिनियो स्वच्छन्द गामि-नियों के सम्बन्ध में हैं, खियों के कानों में श्रुति के वचन न पहने चाहिये ऐसे बचन हैं वहाँ ये बचन सामान्य लियो के सम्बन्ध मे ही है, वे बेद की अनिधिकारिणों हैं, किन्तु जो दिनातियों की परिनयां हैं, वे तो यज्ञशाला मे बैठकर वेद मन्त्र सुनती है, वैदिक कर्मी को करती रहती हैं, बेद मन्त्रों का उज्वारण करती हैं। उनकी तो गति मति समस्त सिद्धियाँ अपने पति के साथ बंधी हैं, वे पति की गति को अधिकारियों हैं। इसलिये वर्णाश्रमधर्म मे वंदिक कर्म काण्डो के अनधिकारी इतनेहैं -एक तो सामान्य स्त्री (द्विजपत्वी नहा) इसरे कर देने वाले शास्त्र अविहित व्यापार करने वाले वैदय तथा सवा परायण करद शूद्र तथा वर्णं सकर और नाम मात्र के सस्कारों से हीन दिज तथा दुराचारी पाप-योनि वाले। वर्गाश्रम धम में ये मोक्ष के अनिधिकारी माने जाते हैं। ये स्वर्गतक जा सकते हैं, स्वर्गसे धागे नही जा सकते। ब्राह्मण क्षत्रिय दोनो श्रेलोक्य का अतिकर्मण करके महः जैन तप तथा सस्यलीक तक जा सकते हैं? मुक्ति के भाषिकारी

-वंग सकते हैं। मिक मार्ग में यही विशेषता क्षेत्र कि उसमें वर्गा, आध्यम् कुसाबार, पूर्वकृत दुराबार आदि का कोई वन्यन नही। बन य भाव से मजन करने वाला चाहे वेदश बाह्मण हो, सूद बांडाल की ही बयो न हो, सबकी समान रित होगी। सभी परमणित प्राप्त करने के अधिकारी चन सकते हैं। नहीं तो गज, गीप, निपाद, धवरो पिशला वेदया, बिदुर, सक्तय, समाधि वेदय, इन सबको सद्गति कैसे जिलती? मित्त द्वारा हो से सबके सब कृतार्थ हो गये। बाह्मण हो नही असुर, राक्षस बानर सक भक्ति से तर जाते हैं बुनासुर, प्रज्ञाव, हनुमान, जाम्बवान, तुनाघार वेदय, धर्मध्याध, कुटना दासी, त्रज की बहीरिनी ये सब भगवान से अकि करके ही धर्म-खम्य हो गये। अन मित्त समर्प है।

सूतश्री कहते हैं—मुनियो। जब अर्जुन ने पूछा कि जो स्वामाधिक दोप से दूपित हैं, जो जन्म से ही हीन जाति हीन, वर्षों में उत्पन्न हुए हैं, उनका उद्घार होगा या नहीं।" इसका चत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं- 'देखो, अर्जुन मेरा जिसने बनम्य भाव से बाश्य ले लिया, वह चाहे पाप योनि मे ही स्पॉ न उत्पन्न हुआ हो, मनुब्द ही नहीं चाहे पमु पक्षी योनि मे हो पैदा हुआ हो, उसका उद्घार हो जायगा। देखी, गहर जी का स्वामाविक भीजन सर्प है, वे मास मोजी हैं, फिर भी वे मेरे बनन्य उपासक हैं, गरूड जो को जाने दो, जटायू, गीघ हो मृतकों का मास खाने बाला था। पशियों मे सबसे नीच गीघ ही माना जाता है, गीध जिस घर पर बैठ ही जाय, उसका पुनः सस्कार कराना पहला है। पुलियों में काक को सबसे अधिक धूर्त बताया गया है, किन्तु मुसुन्ही काक शे थे। धनन्य उपासना के कारण ये परमगति को प्राप्त हुए।

भगवन् शरण मे फ्रांने वाले सभी परम श्वाति प्राप्त कर् ७७ सकते हैं

िस्तों को भी वेदाध्यन करने का अधिकार नहीं। स्त्रों, दूद, द्विजवन्यु इनकी अृति सुनने का अधिकार नहीं। यज्ञ पित्नयों ख़ियों होने पर भी इसका यपवाद हैं। यज्ञ पित्नयों की वात जाने दो। कुब्बा तो किसी की पत्नी नहीं थी दासी थो जसने मुफे अपना चन्दन और तन मन समी कुछ अपिस कर दिया. या। इसी प्रकार वन भे रहने वाली माभीर जाति की गोपिकाओं ने भी भेरो अनन्य भाव से उपासना की यों। सबरी तो अवर्णाक्षमी शबर जाति की थी, मेदा धानस्य भाव से भजन करके तर सुयो।

इसी प्रकार शूद्रों को भी वेदाप्रव्ययन का आधिकार नहीं, फिर भी विदुर, सजय आदि भेरो भक्ति के हो कारण तर गये।

जो करद बैस्य हैं, निरन्तर धन बर्जन के ही चवकर में पड़े रहते हैं। उस जाति के भो बहुत से लोग मेरी अनन्य मक्ति से क्रुतायं हो गये। इनमें समाधि बैस्य तुलाधार बस्य, धर्म-ध्याध ऐने हैं, जो स्वधर्म का पालन करते हुए भी धनन्य माब से मित्त करने के काररण क्रुतायं हो गये। बड़े-बड़े बाह्यण इनकें यहाँ शिक्षा प्रहण करने जात थे। ज्नके ध्रतिरिक्त जा अन्य कोक प्रकार के पापयोगि बांते पुरुष थे, वे सब भो भेरा लाख्य केकर परम गति को आप्त हो गये।

अर्जु न ने कहा-स्या प्रजी ! सगयद्भित्त के अधिकारी माप-योनि वाले मोच पुरुष स्वियां. वैदय, तथा शूद आदि ही हैं ?

भगवान में कहा—नहीं, नहीं भगवन मनित में सभी का समान अधिकार है। मैंने हो यह कहा—कि वर्णावम घर्म जिन्हें स्वमं से उपर जाने का अधिकार ही नहीं देता, वे आगन्तुक दोप से क्षित तथा स्वामाविक दोप से दूषित पुरुष भी मेरे सकन से परम गाँव के अधिकारी बन जाते हैं। यदि येरी मिक्त भागवत दर्शन, खण्ड ७६

64

करने वाले सदाचारी, उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाले बाह्मण हो, ऋषियों के सहश भावरण करने वाले क्षत्रिय हों, तो उसके सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या ? 'एक को गङ्गाजन फिर कोरे घड़े में सुवासित करके रखा गया हो, गर्मी के दिनों

में वेग की तथा लगने पर किसी को पीने को मिल जाय, सी उसके लोक परलोक दोनो ही बन जायेंगे। बेदन बाह्मण हो. धर्मात्मा क्षत्रिय हो जोर साथ ही मेरी भनित से पुरत हो, तो यह तो सोने में सुगन्य के समान है। इसलिये भाग्यवरा जिसे यह उत्तम दारीर प्राप्त हुआ उसे लाम का सौदा करना चाहिये,

समय को चुकना नही चाहिये। अर्जुन ने पूछा- 'भगवन्! काभप्रद उत्तम सीदा कीन सा है ?\*

भगवान् ने बहा-देखो, चीरासी लाख योनियों में घूमते-घूमते यह मनुष्य दारीर मिला है। इसमे भी यदि सदाचार सम्पन्न उत्तम बन में जन्म हो गया तब तो कहना ही क्या । ऐसा सुयोग प्राप्त होने पर उत्तम सीदा करने से चुक्ना नहीं चाहिये। उत्तम सीदा उने नहते हैं, बहुन ही साधारण मूल्य की बस्तु

देकर सर्वोत्तम मूल्य वाली वस्तु को ते लेगा। जैने बांच के टुकडे के बदले में बहुमूल्यमणि को शाप्त कर लेना यदि वास्तविक रूप से देखा जाम, तो यह मानव दारीर पानी के बुलब्ले के समान है, पता नहीं कब नष्ट हो जाय, इसकी नित्यता में किसी की विश्वाम नहीं। विश्वास की बात भी नहीं यह अनित्य है

ही। अनित्य होने के साथ हो असुसक्तर भी है। यह दारोर दुःख यहुल है, व्याधियों ना घर है मत ना आपवन है। गर्भवास में लेकर मृत्यु पर्यन्त इसमे दुस है। दूस है। नाना प्रकार को शारीरिक व्याधियों, मीति-मीति को मानसिक मगवत् शरण में माने वाले सभी परम शांति प्राप्त कर सकते हैं

वाधियों नित्य हो घा बाकर इसे जर्जरित बनावी रहती हैं। ऐसे बनित्य और असुखकर शरीर से नित्य और अखुखकर मेरी मिक्त द्वारा मुक्ते प्राप्त कर ले, तो इसते बढकर लाभभद सीदा दूसरा कीन हो। सकता है। बोबन साममपुर है जागे ममुष्प शरीर मिला या न मिला। ऐसे सुयोग को पाकर भी जो तनिक से द्वस्य के लिये असरय बोलते रहते हैं, पर निद्या करते रहते हैं, दूसरों को ठगने की चेप्टा करते रहते हैं, पर निद्या करते रहते हैं, दूसरों को ठगने की चेप्टा करते रहते हैं ऐसे पुरुपों से अभागी दूसरा कीन होगा। अतः परमलाम प्रद सौदा यही है कि अनित्य और सुख हीन लोक-मनुष्य शरीर-को पाकर निरस्तर मुक्ते ही मजत रहे। मेर हो मजन सुमिरन में तस्त्रीन रहे। यह सबसे अंठ विवास है।

ध्रजुन ने कहा — प्रभो । ब्रापने आरम्भ में कहा या मैं पुन्हें परम प्रित्र परमोत्तम प्रत्यक्ष फल देने वाला, जिसका कभी नाश 'नही होता ऐसा राजविद्या राजगृह्ययोग बताऊँगा, सो वह राजगृह्ययोग कोन-सा है।

यह सुनकर भगवांन् हुँस पड़े और बोले—अरे, घर्णुन ! सू अभी समक्षा ही नहीं । तबसे से तुके राजगुद्धा राजविद्यायीण ही तो बता रहा हूँ । अतस्य भाव से अरा अवन करना यही राज-विद्या राजगुद्धागा है । इसो को निष्काम कर्मयोग, मिक्तग्री समर्पण्योग, अनव्ययोग धथवा बरणागत योग कहते है । इस मानव दारीर को पाकर इस राजगुद्धायोग द्वारा इसे सुफल बना लो, यदि इस समय चुक गये तो यह फांचन जैसी देह निष्फल हो जाययो। यदि तुम बाहार, निद्धा मेंशुनादि लोक घर्मों मे ही निरत रहे और अवन मे चित्त न दिया, तो समक्षो तुम विजय के सिनकट पहेंचकर भी वाली को हार गये।

अर्जुन ने कहा-हाँ, भगवान् ! तबसे आप अनन्य भक्ति पर.

मापवद मजन पर ही बाठमल चल है रहे थे, वह मजन कैसे किया जाम, पाजनिया राज्युष्ट्रायोग का सारातिसार बता नीजिये।

सूतजी बहुते हैं - चुनियो ! अर्जुन के इस प्रदर्श का मगगान् को उत्तर देने, इसका अर्जुन मैं आने कस्पैता ।

### व्यय

जब तरि जार्षे वैश्य कार सुद्रादिक नारी! कहनो जनिको कहा दुस्कारी को नारी!! मेरी लेके रार्त्म पित्र करित पुस्पशील नर। राज कापिन में भने, भक्ताकुल-करल-दिशकर॥ करे, मञ्जूज तजु माइके, जम ग्रोमिन कुँ तुरत तजि। समिहें दिशनि में सब समय, तदा सपैदा मोह मनि॥!



# राजविद्या राजगुह्ययोग का रहस्य

[ 20]

यन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कृष्ट । मामेवैष्यसि युक्त्वेबमात्मानं मत्यरायसः ।। १३० (श्री स०गी० ६ स०, ३४ स्थी०)

#### **छ**प्पय

मोई में मन रास्ति न इत उत चित्र इलायों! मेरोई बनि मक निषय में यन बति लायों!! मेरोई करि भवन यह मेरी स्वरूप है! मोर्कु फतो प्रणाम ह्यारो जगत रूप है!! मेरे हैं बनि परायन, जारमा योगें गुक्त करि! प्राप्त होड़ि चोक्ँ क्षमसि, नित मेरो है प्याप परि!!

यह जीव प्राप्त को भगवान से भिन्न मानकर अपने मन को इयर एवर दीवाता रहता है। यह प्राणी भगवान का मक्त न वनकर घन का भक्त, बोम का भक्त, वासनाओं का मक्त काम का मक्त, श्त्री का मक-संसारी लोगो का मक्त और न जानें

क तूं मेरे सन बाता हो, बेरा ही मक्त बन, मेरा ही भवन पूजन कर । मुने ही नमस्कार कर, इध प्रकार तूं बस्पराक्य होकर युक्तमें भवने को एकी मान कर देवा, तो मुक्ते आपक हो जावजा गई था।

किन-किन अनारम वस्तुओं का मक्त बना रहता है। भगवान का पूजन न करके न जाने लोम के वशीभूत होकर किन-किन सुद्र देवताओं का पूजन करता डोलता है। भगवान को नमस्वार न करके लोम तथा मोह के वशीभूत होकर किन-किन के पुर पूजता होलता है। बास्तव में भगवान चुना के भूवे नहीं। उनने पुज के तिये विदुल धन, विदुल सामग्रियों की धावस्य ता नहीं। भगवान तो भाव के मुखे हैं। जब पुष्ठ को सर्वन भगवत् भावना सुद्र हो जाती है उसे सबसे भगवान दीजने लगते हैं, तमो उसे प्रस्य को प्राप्ति हो प्रव तक मन में भेद भाव है, यह बहा है यह छोटा है यह राजा है यह रक्ष है, ऐसे भाव हु यह सह प्रस्य है। स्व तक मन में भेद भाव है, यह बहा है यह छोटा है यह राजा है यह रक्ष है, ऐसे भाव हु स्व में धाविष्य हैं। स्व तक मन से विद स्व हैं। स्व स्व हैं। स्व तक सम्त हैं। स्व तक सम्त होता पूजा से उतने स्तुट र हों होते, जितने सबसे प्रहा का वर्षन करने वाले से प्रस्त हाती हैं।

चील देश के राजा यहे धर्मात्मा थे। भगवान् को घहे बैभव वे साम महती पूजा किया करते थे। उन्हीं के राज्य में विद्यु सास नाम के एक अविचन ब्राह्मण निवास करते थे। वे भगवान् की केवल तुलसी दल से चुल्लू भर जल से पूजा विया करते थे। उन्होंने अपने को सर्वात्मभाव से भगवान् को प्रपंता कर रेला था।

एक दिन चाल राज ने भगवान को वहमूल्य मिएामुक्ताओं से मलहत किया। उसी समय विट्युदास ने भावर भगवान के मीविग्रह पर मजरी सहित सुलसी दल अर्थव किये।

भोजराज ने बहा-विय्तुवास । मनवान नी मिछमुक्ताओं से मैं सी दिव्य झोमा हो रही है, तुम तुससी हात-हालगर उननी सामा नो मयो विवाह रहे हो ?

विष्णुदास ने कहा—"राजन् । भगवान् तो भाव के भूखे हैं। जिसने सब कुछ भगवान को अर्पण कर रखा है, भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं। जिसका सबंध भगवत् भाव नही है, उसकी पूजा से भगवान् उतने सन्तुष्ट नहीं होते।"

बोनराज को अपने धन वभव का अपना महती पूजा का-महान् कर्मकाड का कुछ अभिमान या, उन्होने कहा-"तुम मिकचन बाह्यण होकर मेरी पूजा से स्पर्धा रखते हो, देखना

है पहिले तुम्हे भगवत् साक्षात्कार होता है, कि मुभे।"

इतना कहकर राजा ने भगवान के दर्शनों के निमित्त बडे मिक्तमाव से बहुत सा घन व्यव करके विष्णु याग प्रारम्भ किया। महींप मुद्गल उस विष्णुयाग के आचार्य बनाये गये, ताम्रपर्णी नदी के किनारे बड़े बड़े बेदज ब्राह्मण विधि पूर्वक यज्ञ कराने लगे। राजा वडी भक्ति से भगवान का यश द्वारा पूजन करते।

इघर विष्णुदास अनन्य भाव से वही अनन्त शयन तीयं मे भगयान् की सफ़िधि मे निरम्तर भगवत् भक्ति मे कीन रहने लगे। उन्होने प्रतिज्ञा करली थी, कि जब तक भगवान के साक्षात् दद्यन न होगे तत्र तक अनन्त दायन क्षेत्र को न छोडेँगा। वे एक बार जो भी कुछ अयाचित वृत्ति से रूखा सूखा प्राप्त होता, उसा का प्रसाद बनाकर भगवान की निवेदित करके भगवत् प्रसाद की पाते और निरम्पर भगवान वे अनन्य चितन में निमम्न रहते।

एक दिन प्रसाद बनाकर ज्या ही भीतर कुछ वस्तु लेने गये त्योही कोई आकर उनकी बनी बनायी रसोई को उठा से गया। वव दुवारा कीन झफट करे। भगवान् को तुलसीदल अपंग्र करके भजन में निमन्त हो गये। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुया।

लगातार सात दिनो तक ऐसा ही हुआ। कौन चौरी कर न जाता है उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था। सनिक असि बन्द हुई कि रसोई का पता नही चलता। विना भगवान की मीग लगाये वे कुछ खाते नहीं थे। दुबारा बनाने में समय लगता। भजन में विष्न होता, अत वे सात दिनो तक विना छापे

निराहार रहकर भजन करते रहे। सातव दिन उन्हें वडा कीतूहल हुआ, बना बनाई एसोई की उठा कीन ले जाता है। आज व अत्यन्न हा सावधान रहे, बित को तनिक भी इघर-उघर न जाने दिया। रसाई बनाकर छिपकर थे देखते रहे कौन इस उठा ले जाता है। उसी समय वे क्या

देखते हैं, कि एक सीणकाय काला क्लूटा चाडाल मापा मीर वनी बनाई रोटियो को लेकर माग चला। विष्णुदास घून का वतन लिये हुए जनके पीछे पीछे दीहे और कहते जात पे-"प्रभो । रूनी कैसे खाओंगे तिन पृत से चुपडने तो दो।"

यह मह कर वे चाडाल का पीछा बरन लये। वृद्ध दूर जाकर चाडाल मूखिन होकर गिर पडा। विष्णुदास प्रपने वस्त्र से

उनकी बायु करने लगे।

कुछ देर के अनन्तर ब्राह्मण क्या देखते हैं चाडाल तो वहीं नहीं है उसके स्थान में शख चन्नघारी भगवान विष्णु बहाँ हुँसते हए वरदमुद्रा में खडे हैं भीर विष्णुदास से वर मार्गते की कह रहे हैं।"

प्रेम मे विद्वल हुए विष्णुदास भगवान के चरणो मे मूर्डि हुए पढे थे। भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप प्रदान विया और दिल्य विमान मे विठावार अपने वैतुष्ठलोक को ले गये।

इयद चीलराज का भी यज पूर्ण होने को आ गया था,

उन्होंने दिव्यविमान में विष्णुदास की वैब्ह जाते हुए देख हिया

था। बत: उन्होंने बाचार्य से कहा--महाँप ! यज्ञ समाप्त करो । मैंने सर्वसमर्पण नहीं किया यह कह कर वे यज्ञकुड मे कूट पडे । तुरस्त भगवान् प्रकट हो गये। विष्णुदास पुण्यकील भीर चोल-राज सुदील नाम के भगवान् विष्णु के नित्य पार्पद बन गये।

इस कथा से यही सिद्ध हुआ कि अववान सर्वसमर्पण चाहते हैं गो अपवान को सर्वस्थसमर्पण नहीं करता और जिसकी जिपम दृष्टि है उसे भगवत सामर्पण नहीं करता और जिसकी जिपम दृष्टि है उसे भगवत सासात्कार नहीं होता। जपने मन को जब तक सर्वारमभाव से भगवान में मिला न दोषे तब तक अगवत सासात्कार की हीगा। एक अत्यन्त ही परपुरूप में आसक्ता कामिनी थी। वह काम से अत्यन्त सतम होकर शरीर की सुधि-वृधि कोचे ग्रंथेरी रामि में भपने जारपति से मिलने जा रही थी। मार्ग में एक महात्मा भजन कर रहे थे। उनके उपर पर रक्तकर वह चली गयी। महात्मा की बढ़ा कोच जावा उसके दो उहे मार्ग दिये। वह उनमादाबस्था में चली ही गयी। जब वह अपने जारपित में मिलकर उसी मार्ग से फिर छोटी तो महात्मा ने कहा— सूबड़ी दुन्टा है, मेरे शरीर पर पर रक्तकर चली गयी थी?"

उसने विनीत भाव से कहा-"महात्मन् ! मुक्ते पता नहीं मैंने

कब आपके दारीर पर पैर रखें ?"

महारमा ने कहा--- 'वयो भूठ बोलती है, मैं अजन मे मग्न पा, तूपालो सो जा रही थी तेरे पैर भेरे हारीर पर पड़े। मैंने तुम्में दो डडे भी मारे थे।''

वव उसने कहा..."'स्वामीजी । मैं शापय खाती हूँ, मुसे कुछ भी पता नही । भेरा मन तो भेरे जारपति में निमान था, किन्तू आप कैसा भजन कर रहे थे, मजन करते हुए भी आपका मन सब धुना बुनी कर रहा था। आप से तो भेरा हो भजन उत्तम **5** 

रहाजो मार खाने पर भी मुक्ते पता न चला। आप तम्मय होकर भजन किया गौजिये।"

हुक्तर भजन क्या बाजिय।"

भजन करने वाले का मन जब तक जिसका भजन स्यि।
जाता है, उसके धन में मिले नही, तन्मय न हो, तब तक वह

णाता हु, उसके अन मानवल नहीं, तन्मय न ही, तव किन वह मजन नहीं कहलाता। जिसका भजन करें उसी का मक्तवने। इसकायह अर्थनहीं कि दूसरों से हैं प करें, भाव यह है, कि सबसे अपने इच्ट के ही दर्शन करें। एक महात्मा थे, उनका शिय

दूतरे स्थान पर रहता था, वह निरंप अपने गुरुको मोजन से जाताथा। एक दिन भोजन सेकर वह ग्रपने गुरुकी के यहाँ बा रहाथा। मार्गमे एक कुप्टी मिला। उसने कहा, "मुक्ते मोजन करादी।"

शिष्य ने तुरन्त बडी श्रद्धा से उसे सभी भोजन करा दिया। जब वह सन्तष्ट होकर चला गया तो यह गुरुजी के समीप गमा।

गुरुनो ने पूछा—' स्यो आज भीजन नहीं लाये ?'' शिष्य ने कहा—''महाराज, लाता विमे साथ तो वहीं पहुँच

वाय न कहा — "महाराज, लाता वस माच ता वहा पहुंच गये ये, मधी तो मैंने आपको ओजन कराया या।" उसकी ऐसी निष्ठा देखनर समर्थ सद्युष्ठ बढे प्रसप्त हुए और

धोले— "वास्तव में मैं ही कुटों के रूप से तुम्हारी परीक्षा करने गया था, कि तुम्हारी विक्त मुक्तमे एकान्द्री सो नहीं है। तुम सबसे मेरे ही रूप का दर्शन करते हो या नहीं।" यास्तव में मक्त संधार भर में केवल अपने को हो सेवक,

दोप सभी चर अचर को धपने अगवान वाही रूप समक्षा है। इसलिये तन्मनस्क होने के साथ भक्त भी होना चाहिये।

और भगवान् को हो नमस्कार करनी चाहिये। भगवान् को हो नमस्कार करने का अर्थ है, कि हाड चाम के बने वारीर को नमस्कार न करे बारीर के भोतर जो आत्मरूप में भगवान् बेठे हैं, उन्हें ही लक्ष्य करके सभी को श्रद्धा से नमस्कार करे। जय पायंतीजी ने भगवान् शंकर से कहा—िक ''आप मेरे पिताजी दक्षजी को उठकर नमस्कार हो कर लेते तो आपका वया विगड़ जाता ?'' इस पर भगवान् शकर ने कहा—''विवी श वहे लोग के आने पर कख होकर नश्रद्धा पूर्वक उनके सम्मुख आ जाना, विभोत वन जाना, प्रणाम करना बादि क्रियार्थ जो लोक के व्यवहार मे परस्पर की जाती हैं, उनकी सज्जन लोग सुन्दर उँग स करते हैं बर्यात् वे सभी का झादर सरकार करते हैं। वह आदर अन्त्यांगी रूप के सम्मुख खा परमपुरुष वासुदेव को प्रणामादि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष ना वह प्रणामादि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष ना वह प्रणामादि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष ना वह प्रणामादि करते हैं, देहाभिसानी पुरुष ना वह प्रणामादि करते हैं, वह स्थित का अपरक्षि अनुभव होता है। उस खुदिचल में स्थित हिन्द्रयादीत भगवान् वासुदेव की ही मैं नमस्कार किया करता है।"

बात यह है, कि भगवान् बायुदेव तो सभी के अन्तः करण्यां सतते हैं, अतः भगवत् बुद्धि से सबको नमस्कार करना चाहिये। उसमे भेदमाव मकरे। कुत्ता, वाडाल, गी, गवहा सभी मे मगवान् को समफ्कर पहिसे तो अभ्यास के लिये प्रायक्ष साध्या करे। जब अभ्यास हो जाय, सबमे भगवत् भावना होने छो तब केवल मन से ही इन्हें अ्याम कर से। साधु वैष्णवों को ही भगवत् स्वक्ष समफ्कर साध्याङ्ग प्रयाम करे।

जब दो बैडणब परस्पर में मिलते हैं और एक दूपरे को प्रणाम करते हैं, तो वे करोर को प्रणाम नहीं करते सर्वान्तर्यामी

भगवान् को ही प्रशाम करते हैं।

एक वैष्णव इधर से आ रहा है, दूसरा उधर से आ रहा है, चोनों ने ही परस्पर एक दूसरे को साष्टाङ्क प्रणाम किया तो दोतो के बीच में आकर मगवान खड़े हो जाते हैं, दौनों के प्रशामों को वही नन्द्र नन्दन यगवान बासुदेव स्वोकार कर लेत हैं।

एक वेष्णव थे उन्होंने दूपरे वेष्णव की ध्रपने मन्दिरका द्वार प्रपने मन्दिर के सम्बुख नहीं बनाने दिया। सर्वोच्य स्थाय-लय में भगियोग चला। जो द्वार बनाना चाहते थे, उनकी पराजय हो गयी जो द्वार बनाने को मना करते थे, उनकी विश्वय हो गयी।

एक दिन सना करने वाले महात्मा मिला करने जा रहे थे, मार्ग मे उन्हें एक वृद्ध वेषधारी बैंद्याव किले : इनका स्वताव था, निल बैंद्याय को भा देखत उनी की प्रधान करते थे। उन कृद्ध बैंद्याव की भी उन्होंने प्रधान किया।

धुद्ध व एक वो न कोम से सरवर कहा--- 'वनता है वैटल क सौर दूसरे वैटक वो का अपनान करता है ।'' इतना कहकर में बुद्ध शीदाता ने माथ वहाँ से चले गये।

हत वैच्छाव ने सोचा- "मैंने किस वेच्छाव का प्रणान किया है, मून में किस वेद्याव का चाराघ मुमसे बन गया है।" सोचने-गोवते उन्हें स्मरण हो आधा। समुक्त घेटठों बेच्छाव का मुमरे प्रयाध वन गया है। वह भी मणवान का मित्र हो तो बना ऐते में में सामियात के चरनर हते बोक विछा। हमना धान-दिन पही है, कि उनके घर जानर उन्हें साध्योग प्रणाम नहीं, दीन वननर उनके घर से हुन्हें नी मिया मार्ग । ऐसा निस्व करके वे उन बैच्छाव के पर की धोर पा मार्ग । ऐसा निस्व ने जाकर उन श्रेटठों बेच्छा है कह दिया- "बेठजों। सापने पर प्रवृक्त वैद्याव मित्रा मार्गन था रहे हैं "

यह सनकर श्रेटडी वैध्यव का प्रयन्नताका ठिवाना नहीं

रहा। वे दोडे-दोडे अपनी पत्नी के समीप गये और बोले— 'सुनती है, झाज हमारे माग खुल गये, अमुक महात्मा हमारे यहाँ जिल्ला माँगने आ रहे हैं, ऐसे माँगने वाले सुयोग पात्र कहाँ मिले ने तेरे पास जो कुछ हो, सब उन्हें भिल्ला मे दे दें।''

बच्छव पटनी ने प्रपने हीरा, मोती, सुवर्ध चीरी के आभूपण, सुवर्ध मुद्रार्से सुवर्ध के यालों में सजाकर सेवकों के हाथों में यालों को रख दिया घीर पति पत्नी हाथ जोडे द्वार पर घाकर खडे हो गये।

उन बैट्यान ने जब दूर से देखा- अंघ्ठी दम्पति हाय जोड़े दार पर स्वागत के नियं सड़े हैं, तो उन्होंने दूर में ही भूमि में लोटकर बैट्यान दम्मति को साष्टाञ्च प्रयास किया। विरक्ष वैद्यान को साष्टाञ्च करते देखकर अंग्री बैट्यान रोते-रोते दौड़े में सहते नगे-प्रभी। मुक्त दीन हीन गृहस्थी पर ऐसा पाप स्यो चढ़ा रहे हैं। मुक्त प्रक्तिन्य ने को नरक में न ढकेलिये। यह कहते-कहते इन्होंने भी भूमि ये लोटकर उन्हें माष्टाञ्च प्रयास किया। इसी समय न जाने कहीं में वे ही बुद्ध बैट्यान इन दोनों के बीच में झाकर सड़े हो गये और दोनों को और दोनों सुजा उठाहर बोले— ''वम, आई हो गया हो गया। दोनों ना प्रामश्रित ही गया।

दोनो बैब्शवो ने नमस्कार तो परस्पर भे किया, विश्तु उसे स्वीनार सर्वोन्तर्यामी भगवान् ने विया। खतः जिसको भी नम-कार करे भगवत् बुद्धि से करे मानो मैं भगवान् को ही नमस्कार कर रहा हूँ।

सूनजों कहदे हैं – मुनियो । जब बर्जुन ने राजविद्या राजग्रहा योग का सारातिसार के सम्बन्ध मे प्रश्न करके यह पूछा कि भजन कैसे करना चाहिये, तो इस पर भगवान ने कहा—सर्जुन ! मजन की सर्घ थे के प्रक्रिया यही है, कि अपने मन की मेरे मन में मिला दो। धीर मेरे भक्त बन जाओ।

धर्जुन ने नहा-भगवन् । माता, निता, धारवारं, प्रतिहि सभी में तो मन लगाना पडता है, सभी नी नो भनिन करनी पडती है, समीरम मान से धाप में ही मन समार्वे धापके ही मठ यन यह कैंगे हो सरता ?

भवनात्र ने कहा — माता, पिता, सावार्य प्रतिवि तथा प्राणी मात्र मे मेरे हा सम्बन्ध से भिंदर करो, मेरे हा सम्बन्ध से उनसे सम्बन्ध से वो करते हैं, किन्तु प्रती केवन यित में हो कहाती है, पित से सम्बन्ध से ही धान्य सम्बन्धिया को सेना करती है ऐसे ही मनते में प्रेम हो सबसे देखा, सेरे हो मनत मो। सास समुर की सेवा करते पर भी कहनावेगी तो बहु पति की ही प्रविद्वानों ) तुम जो भी दान धर्म, हवन पूत्रन करो, सम्बन्ध से ही निमित्त करो, नमस्कार कर से निमित्त करो, नमस्कार कर से निमित्त करो, समक्ष सर करो। धर्म में नहा—हससे स्वाहोगा?

भगवान ने कहा-होगा था। है इस प्रकार जय तुम मेरी ही शरण में भा जामोने, धम्ब निशी भी शरण न जारूर मेरे में ही भवने चित्त की सगावर मस्यरायण हो आओगे, तो मुक्ते ही प्राप्त कर सोगे। इस जसार सगार से सदा सर्वरा के निये पार हो जाओगे।"

घंजुन ने कहा—सरावन् । खापने धपने वो समस्त पराघर मैं क्याप्य बताया है, और कहीं कही बीच-बीच से अपनी विद्रू दियों का भी उल्लेख किया है, तो सब क्यों में खापका प्यान कैसे करें । भगवान् ने कहा—मैं आरम्भ मे बार-बार अपने प्रभाव का अपनी विशिष्ट विभूतियों का वर्णन करता आ रहा हूँ, अब यदि नुम जनका विस्तार से ही वर्णन सुनाना चाहते हो, तो तुम्हारी भिन के कारण फिर भी मैं जन्हे विस्तार से बहुँगा।"

सूतती कहते हैं— मुनियों ! जब झर्जुन ने भगवात् के मम्बर्ग्य में विशेष का ने जानकारी प्राप्त करने नी जिज्ञासा की तो भगवान् ने जैसे झर्जुन को बिना ही प्रश्न के झपने प्रमाव को जताया, उसका वर्णन में खारी—अगले झम्बर्गय में-कर्षगा। स्त्राप्त सब दत्तित से सावधानी के सहित अवस्य करने की कृपा करें।

#### छप्पय

करें मृपति की भक्ति राजसेवक कहलायें। करें भरन तन करम किन्तु विच उतिह लगायें॥ सती सर्वान की करें श्रेम तें सेवा सब ई। परि वित पति में रहें करें तन अरमन उत्त स्वा सबहिं समुक्ति ममुन्दा ही, सब ई की आदर करें। परि मन, वच अरु करम सब, अरिप प्रमुह्ति मब जल तरें॥

अं तस्तत इस प्रवार श्री मञ्जूमवत् वीता ज्यनियत् जो मञ्जूमवत् योता योगवास्त्र है, वो श्रीकृष्ण घोर प्रजुन के सम्बद्ध रूप में हैं, उसमें 'राजविधा राजगृह्यनोय' नामका नवीं घष्ट्याय समाप्त हुया ॥६॥



ध्य दशमोऽध्यायः

( %)

भगवान् ही सव की उत्पत्ति के त्रादि

कारण है

[ ? ]

श्री भगवानुवाच

भृय एव महानाही न्हणुमे परम बचः । यचेऽई प्रीयमाणाय वस्थामि हितकाम्पया ॥ न में निद्दुः सुरगणाः प्रभन न महर्षयः । श्रहमादिहिं देवानां महर्पाणां च सर्वशः ॥ (बो धरू गो० १ व क र, १ दर्शक )

ह्रपय

भोले थीभगथान-मार हू यात बतार्ज ।।
पिरि हू चपनो परम रहसमय पथन सुनार्ज ।।
परित प्रभावसुत है मेरी उपरेश निरासो ।
महायाह ! सुनि लेउ रचे तो याह पासी ।।
तू मेरो प्रिय मक है, ताही वै वोते बहूँ।
भरवाइल योते कहत, ही मचर्च वे वग्र रह ।।

अभिनयतान् ने वहा—हं महावाहा ! तू बरे घेट धवत को मुन । मैं किर ≡ तेरे प्रति वहता हूं ! तू बुमसे धरपद प्रेम रसता है. बात तेरे हिन को इच्छा छ तेरे प्रति वहता हूँ । १॥

अर्जुन की सर्वप्रथम भेंट श्रीकृष्णचन्द्र भगवान से द्रौपदी

E3

के स्वयंवर से कुम्हार के घर में हुई। वहाँ मगवान् ने धमराज युधिष्ठिर के पर छूने हुए उन्हें धपना परिचय दिया—'मैं नसुदेव का पुत्र वासुदेव हूँ।' यह कहकर भीम की भी प्रणाम किया भीर खर्जुन की वरावर का समझकर खाती से चिपटा लिया। अर्जुन ने उसी समय अनुभव किया ये ही मेरे सच्चे सुद्धद हैं। एक तो सोना और फिर उसमें सुगच्च। एक तो मेरे मामा पुत्र समे सम्बन्धों किर सच्चे सुद्धद हैं। एक तो सन्त स्वाप्त का सम्बन्धों किर सच्चे सुद्धद । स्नेह बढता गया, बढता गया बढता हो गया। यहां तक एक हो गये विहार, सैया, आसन भोजन वस्त में कोई भेदमाव ही नही रहा।

-स्नेह करते थे, वे उसकी ओर से लडना भी बाहते थे, किन्तु श्रीकृष्ण और पोडवो के अत्यन्त स्नेह को वेखकर वे किसी ओर म हुए तटस्य होकर तीर्थयाना को निकल पड़े। बडा भाई तटस्य हो गया, तो श्रीकृष्ण ने भी लडना उचित नहीं समस्ता। भाई लडते भी तो भी ये जडाई नहीं करते। बवोकि ये कर्तानहीं सम्पूर्ण भूतों के साक्षी मात्र हैं। अर्जुन से कहा—"मैं लडूँगा नहीं, तुम्हें सम्मति दूँगा।"

महाभारत का समय आया, बलरामजी दुर्योधन से आन्तरिकै 🗲

नहा, तुम्ह सम्मात दूगा।"
अर्जुन ने कहा— 'लडना मत नेरा रथ तो हाँक दोगे, तुम सारथ्य विद्या मे सर्वेश्व ष्ठ हो ?'

भगवान् तनिक भी हिचके नहीं, कि सारयी का काम हलका / है। वर्णसकर सूतो की वृत्ति है मित्रता मे खुटाई वडाई का ध्यान

मेरी उत्पत्ति को न तो देवता ही जानते हैं और न महर्षि हो। स्योंकि देवतामों और महर्षियों का मैं ही तो सब प्रकार से मादि कारण

हैं। (इनको उत्पत्ति मेरे से ही हुई है) ॥२॥

नहीं रखा नाता। श्रीकृष्ण इस निम्न नार्य को करने सह्यं तयार हो गये। युद्धारम्य हुआ। दोनो सेनार्ये मामने सामने सामने सा इटो। रथो जैसे सारयों नो आजा देता है वैसे हो सर्जुन के अपने संगे सम्बन्धी सुहुद् सखा सारथी घीष्ट्रफा से कहा—है अच्युत ! दोनो सेनाओं के बीच में मेरा एवं सहा कर दोजिये।

(१ प्र०२१ स्टोक) लाजाकारी सारची ने अपने श्रव्ह रयी की आजा ना पासन किया। सहने के लिये समस्त सगे सम्बन्धियो को देशकर सर्जुन की मोह हुमा। युद्ध करने से स्वय्ट झन्डों में उससे मना-कर दिया। अस सारची ने अपने जूमा के पुत्र वर अपना स्विकार जमाकर उसे युद्ध करने के लिये समझाया होकिक

पुक्तियाँ हो। अर्जुन तो पहित या उसने वास्त्रीय मुक्तियाँ देवर अपने भावन था। समर्थन किया, विन्तु थोड्रच्य उससे यो बढ़े पहित से, अत उन्होंने परम मीठे वाबरों में अपनापन दिलाते हुए सुख में ठी शुटकों लेते हुए शुख खिल्लियाँ उसते हुए उसके समस्त तनीं वा वास्त्राय दङ्क से समुचिन उसरे दिया। अब अर्जन को बावों सामा के पूत्र का सपने तक्ये सस्

व्य अनुन का स्वयन सामा व युन राजपन एक्स स्था की बुद्धि का लोहा मानना पड़ा। जब उसका स्थ्य समाप्त हुजा। श्रीष्टुण्य में मादर बुद्धि हुई। अपनी हठ में दिलाई आहे और उनमें सखा माव न रहनर गुरुखाव हो गया। उसने क्हा—मुफे तो मोह सा हो नवा है जब आप मुफे एक निश्चित तात बता दो। मैं मुम्हारी शरण में जाया है आप भेरे गुरु हो, में भाषना

शिष्य हैं। (२ घट ७ स्तीच)। ये गुरु भी सब्बे हो गुरु निवसे ये अवॉन वे हो। गुरु नहीं पे जगत गुरु थे। अतः इन्होंने जैसे पहिले वर्जन वा सदा, साक्षा, सारयो तथा सती बनने से मना नहीं किया वैसा हो गुरु बनने से भो पीछे मही हटे। गुरु के आसन पर आसीन होकर प्रपने भूते भटके शिष्य को शास्त्रीय ढड्म से उपदेश करने लगे। आत्मा की प्रमरता बताई, शरीरो की अनित्यता समकाई। ज्ञानयोग का रहस्य बताया, कमें का महत्व समकाया।

रहस्य स्ताया, कम का महत्व समझाया।
कोई निर्माण स्वय न देकर दोनो पक्ष अर्जुन के सम्मुख
प्रस्तुत कर दिये। तोसरे प्रध्याय के अन्त तक गुरु शिष्य सम्बाद
है। यहिले, दूसरे और तीसरे अध्यायो मे भगवान् मे भूतकर भी
अपनी भगवता का उत्तेल नहा किया। तीसरे अध्याय के अन्त
मे जो एक गुरु अपने शिष्य को जेसे माजा देता है नैसे स्पष्ट कह
दिया—हे महाबाहो। जातमा को बुद्धि से परे जानकर, मन का
स्पम करके मुनिश्चित बुद्धि से इस दुर्जय कामरूप शानु को मार
डाली। (३ मठ ४३ रली०)।

अब चीपे अध्याय में कृपा के सागर, करुणा के निधान मगवान ने स्वय ही अपने स्वरूप को बताया। जब तक मगवान स्वय न बतावेंगे, तब तक अरुपत जीव समफ ही कैंगे सकता है। स्वयम अपने को भगवान बताकर अह शब्द का प्रयोग स्वयूष्ट प्रध्याय के प्रारम्भ में ही किया है। यह जो ज्ञान और कमें से बिलकाए। तीसरा भक्तियोग है सकत उपदेश मैंने बहुत पहिले सूर्य को किया था। (४ अ०१ दली०)।

इतना सुनते ही अर्जुन चौक पडा—"अरे, महाराज! कहाँ की बात कह रहे हो? मूर्य कव हुए बीर आप कब हुए। कैसी आदच्ये जनक बात कह रहे हो?"

म्रादचये जनक बात कह रहें हा ?" मगवान को तो अपने सच्चे मक्त के सम्मुख श्रपनी मगवता प्रकट करनी ही थी, अत बोले—श्रजू न ! सच्ची बात बताऊँ। चातुर्वण्य व्यवस्था बनाने वाला मैं ही हूँ, सब कुछ करते हुए मी मैं कमों में बंधता नहीं। जो भेरे इस स्वस्प को जान लेता रतीः) अर्जुन की प्रसन्ननता का ठिकाना नही रहा। उसने

समस्त तपो का भोक्ता में ही हूँ, समस्त लोको का महेरवर मी में हो है और सम्पूर्ण दरावर प्राणियो का मच्चा सहद भी में ही हैं। जो मेरे ऐसे सब्बे स्वरूप की जान किता है, उसे ही मरम शानि का प्राप्ति हातो है । (५ वर्० २६ श्लो०) यहाँ भगवान् श्रीमक सुल पडे। अब ता भगवान् स्पष्ट रूप से निष्णाम वर्म-मोग का शिक्षा देने लगे। अब बह का प्रयोग ये अधिक करने लगे। योले-देयो, जो मुक्त ईस्वर नो सबंग देसता है और सबनो मुक्त ईश्वर में दलता है उसने लिये में कभी नाग नही होता और मेर लिये उत्तरा माझ नहीं होता । जो मुक्ते एक्त्यभाव से भजता है, वह बोगी मुक्तमें ही बतवा है। धत: सबसे वड़ा योगी बहा है जिसवा बिल मुक्तमें ही लगा रहता है। (६ प० 30, 37 80) 1 सातवें अध्याय में ता भगवान पूरे युक्त गये हैं बहकी महिया सना दो हैं। प्रश्ने बाप बारम्म में ही, मुक्ते वंसे जानाने जो तुम्हें बताता है, ऐसा ज्ञान विज्ञान बताऊँचा कि तुम भी बाद करांगे,

तिसे जानकर फिर बुछ जानने को रह हो न जामगा। बोई जिरला ही मुक्ते सरवत: जानना है जहाँ में रस, मूर्व चन्द्र में

सोचा जिन्हें में सहद, सला, सम्बन्धी सारवी तथा गुरु सममता था, वे तो सर्वेश्वर निक्ते । अब ही मेरे समस्त संग्रय छिन्न-भिन्न हो जायंगे उसन कहा-"प्रभी ! यह मोह वैसे दूर हो ?" भगवान् बाले तुम जब समस्य भूती की अपने में समा मुक्तमें मा समान रूप से देलांगे, तब तुम्हें यह माह होगा ही नही (४ अ० ३५ हलो०) तब भगवानु ने अध्यादम तस्य का बहुत ही सजीव उपदेश देते हुए अन्त मे कह दिया। देखी, यज्ञ भीर

इस प्रकार सातमें अध्याय में भगवान् पूर्ण कप से खुले हैं। पण्टम प्रध्याय में अब अजुंग ने बता, अध्यारम, अधिभूत, अधिवेत अधियक्ष आदि के प्रदन किये तत भगवान् ने निभंग होकर स्पट्ट कहा इस बेह में मैं ही अधियक्ष है, जो अन्तकाल में मेरा स्मरण करके मरोगा बह मुके ही प्राप्त होगा। इसलिये मेरा सर्वदा स्मरण करते रहों। और युद्ध भी करते रहों। मुके प्राप्त करते पुनर्जनमं नहीं होता। और सब नौटने वाले हैं मुक्ते प्राप्त करते वाला नहीं लीटता। भेरे पास से कोई लीटता नहीं। इस प्रकार मानाव्य ने अपना नाम, गाँव, धाम, काम, विश्राम आदि सभी का पूरा परित्य करा दिया।

यव क्या बात है शब तो भगवान् अपने भक्तो के ऊपर दुर

हो गये। नवम मे तो घपना हृदय ही निकाल कर रख दिया। गुह्याति गुह्यतम रहस्य बता दिया। भक्ति का सारसमभा दिया। अर्जुन, विचारो प्रकृति क्यावना सकती है। उसका बध्यक्ष पति तो मैं ही हैं। मूखं छोग मुक्त मानुप तन घारा महे-दबर का अनादर करते हैं। वे मूर्त भने ही बनते रहें। महात्मा लोग तो मेरा भजन करते ही हैं। वे मुक्त नमस्कार करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं। में ही कृतु, यज्ञ, स्वधा, शोषिय, मन्त्र, घृत, अध्न सामग्री हैं मैं ही जगत का पिता, पितामह, धाता, हैद, गित, भर्ता, प्रभु, साझी, हारण, निवास, सुहृद, अग्यय बीन सब बुछ है। मैं वर्षा करता है, अमृत, मृत्यु सब में ही है। भक्तो का योग क्षेत्र में वहन करता हूँ, किमी का भजन परी मुझे ही प्राप्त होगा। मैं हो सब यजो का स्वामो तथा भोक्ता हूँ। मेरे पूजक सुके ही प्राप्त करते हैं, मुक्ते थद्धा से जा भी बुख मक्त देता है उसे या लेता है, तुम सब फुछ मेरे अपंश करो। मुके सबंस्व धर्पेण करके जीवन्यक्त बन जाग्रोगे। भक्ति से भजन करने वाले मेरे हैं, मैं उनका है। कैसा भी पुरुष मेरा अनन्य मजन करे बहु पवित्र ही है इसलिये मेरे मन बाले हो, मेरे भक्त बन जाओ, पत्र मेरे लिये बरा नमस्कार मुक्ते हो करो।

(१० वं० १० में १४ दलोग) इस प्रवार जब बजुंन वर बस्यन्त प्रवन्न होकर सगवान् ने मह-अहं वी कडो लगादी। सभीको जपनी विमूति बडा दी। जब बजुंन नो सहज ही जिल्लामा हुई। ससार में तो बहुत मी बस्तुएँ हुँ। सगवान् अन्तर्वामी रूज से तो सब में रहने

ना परपुर हो। अववान अत्यवामा रूप स्ता तो में स्ट्रा है, फिन्तु वे निरोध रूप में अपनी जिन-किन विदाद्ध विभूतियों में पहते हैं। अर्जुन पूछना हो चाहने थे, जिस्सु दवा से सागर स्थाम मुख्य ने सो साज अपनी मुखा मा द्वार लोल ही दिया है, वे अर्जुन पर इतने दवालु हो गये हैं, अपने ज्ञान के प्रति उनका इतना अनुराग है, कि उसकी प्रशसा करते-करते थकते ही नही। गुह्यातिगुह्य राजविद्या राजगुह्य योग का उपदेश करके वे रुके नहीं। अर्जुन को प्रश्न करने का अवसर ही नही दिया। वे धर्जुन से कहते ही चले गये।

सूतजी कहते है-मुनियो ि अर्जुन के मन मे भगवान के प्रभाव को जानने की जब विशय जिज्ञासा उत्पन्न हुई ती, भगवान् अर्जुन के बिना ही पूछे कहते चले गये। भगवान् बोले -'मर्जुन । तुम्हारी तृष्ति हुई ? और भी मेरे वचनो की सुनना चाहरी ही नमा ?"

अज्"न ने कहा- भगवन्। ऐसा कौन अभागा होगा, जो

मापके बचनी को न सुनना चाहेगा।" भगवान् ने कहा-प्रजून तुम्हारी भुजाय बढी-बढी है, विशाल हैं, आजानुलिस्वत है अत हे महावाहो। मैं बार-बार पीछे अपना प्रभाव बता श्राया है, फिर भी और भी तुम मेरा यह श्रेष्ठ वचन सुनो।

अर्जुन ने विनीति भाव से कहा स्वामिन् । इस प्रकिञ्चन दास पर आपको इतनी अजस अनुकम्पा किस कारण से है ?

भगवान् ने कहा-भैया, अर्जुन । तुम मुभसे स्नेह रखते हो, तुम मेरे प्रति प्रोति युक्त बने हुए हो। अत स्मेह के बद्दीभूत होकर ही मैं तुमसे पून पून कहता है, जो अपने स्नेह भाजन हैं देगा के पात हैं। उनकी हित कामना हीना स्वभाविक है। अत तुम्हारे हित के निमित्त इसलिये कह रहा हूँ, कि तुम्हारा क्ल्यासा हो, मगल हो।

अर्जुन ने कहा कैसा है ग्रापका प्रभाव दीनवन्वी ! मगवान ने कहा- तुम मेरे प्रभाव के सम्बन्ध मे क्या पृछ्ते

हो । बहे-बहे महर्षि गण भी, बहे-बहे देवता गण भी मेरे यपापे प्रभाव को नही जानते।"

अर्जुन ने पूछा-महर्षि तो विकासत्त होते हैं, देवता तो

सर्वज्ञ होते हैं वे आपके प्रभाव को क्यो नही जानते ?"

भगवान् ने कहा- किसे भी सवां जहां, कसे भी निकासक हो, मेरे ययार्थ प्रमाव से तो व भी अनिभन्न ही हैं। क्यांकि सभी प्रकार स मैं ही समस्त देवताया का सभी महर्षिया का आदि कारण हैं। ये सब सुभसे पोसे हो उत्पन्न हुए हैं। सब सुम्हो बताओ। नानी के विवाह का बात येवती मंस जान सकती है ?

धर्जुन ने कहा—जब आपके प्रभाव को जाने विना धरान सन्यकार दूर नहीं हो सकता, तो कोई भी तो आपके प्रभाव की जानता होगा?

सूरजो कहते हैं--मुनियी ! इसका जो उत्तर भगवान देंगे

उसना वर्णन में घागे कहना।

### क्ष्पय

मम प्रमान फूँ नहीं चाब तक जानत कोई।
प्रमादन पैसे होहूँ रहस जानत नहिँ सोई॥
भागर जामर सुर होहिँ प्रमाव मेरी नहिँ जाने।
फाँप महर्षि सरवज्ञ न जाने की यह मार्ने॥
जाने पैमें वे सबहिँ, सुर महर्षि मेरी मरम।
ही महर्षि चरु सुरनि को, क्यो चारिकारन परम॥



# प्राणियों के विभिन्न भाव भगवान से ही होते हैं

[२]

यो मामजमनार्दि च वेचि लोकमहेश्वरम् । श्रसंमृदः स मत्येंपु मर्वपापैः प्रमुच्यते ।। बुद्धिक्षांनमसंमोहः समा सत्यं दमः श्रमः । सुख दुःखं मवोऽभावो मयं चामयमेव च ।। श्रहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयश् । भवन्ति भावा भृतानां मत्त एव पृथग्विषाः ।। ॥

#### छप्पय

जनम रहित इत्रज मोइ इत्रजममा जी करि मानें। कारन समको आदि ज्ञान तें जो पहिचाने॥ मूत चराचर माहिँ एकई हीं महान हीं। सब लोकान को ईशु सर्वेगत ज्ञानगन हीं॥ जो यह जानत तत्त्व तें, वही जयारय तत्त्ववित। सब पार्णन तें सुक हैं, पाइ परम पद सो तुरत॥

क्वो मुक्त मज धनादि लोक महेश्वर् को भली भांति जानता है, वह सब प्राणियों में ज्ञानवान है, वह सभी पापो से छूट जाता है ॥३॥

जीव भगवान् को भूलकर ही पापक्मों मे पवृत्त होता है। हम लोग जो धपने को धास्तिक-ईश्वर को मातने वाला-बहते हैं, वे ईश्वर को या तो हुइय म मानते ही नहीं। यदि मानते भी हैं तो एकदेशीय। ईश्वर मन्दिर में बैठा है, या कीरसागर में रापन कर रहा है या यमुक तीर्थ स्थान पर है। यदि हम उन्हें समस्त लोक का एकमात्र सबसे थेडठ ईश्वर, प्रमु, स्वामी मान लें। तो फिर पायकमी में हमारी प्रवृत्ति ही न ही, हमारा ससार के प्रति नम्मोह हो गया है। यह घर मेरा है, यह बाग बगीमा, वापी, कूप तहाग मेरे हैं यह स्त्री, बच्चे संगे सन्बन्धी परिवार वाले मेरे हैं। इस सम्मोह के कारण ही हम पापक्मी मे प्रमूत होते हैं। सबसे पहिले तो यह एड घारणा हो जाम कि जगत ने एनमात्र धादि बारण भगवान ही हैं, दूसरी यह घारणा स्थिर ही जाय, कि मगवान साधारण जीवां की भांति जन्म नहीं लेते । वे जरम मरख धादि विकारों न रहित हैं और तीसरी घारणा यह हो जाय कि व सर्वान्तर्यामी, सर्वनियन्ता, सर्वसादी, सर्वदृष्टा तथा सर्वेलाव महेश्वर हैं जहाँ यह धारणायें रद हुई नहीं कि वहाँ मीह नाक्षय हुमानही। मोह ने क्षय ना ही नाम मोछ है। ऐसा प्राणी वाव पुएव, सुख दुख बादि इन्द्रों से छूटकर निर्द्र निर्द निमुक्त हो जाता है। धारका यही बनी रहे, वि संसार वे समी मान भगवान से ही ही रह हैं। शब्दा बुरा सीटा राश मब उन्हीं द्वारा संवानित है।

बुद्धि, ज्ञान, चमूद्रजा, शामा, साव, धम, सम, सुता, हुना, स्वपति भीर प्रतथ तथा अथ और समय ॥४॥

सार प्रवय तथा सब कोर बाबव ॥४॥ सन्दिमा, समना, मृश्विः तथ, बान, बान बया बयववा बादि को प्राणियों के नाना भाव होने हैं, वे कथ मेरे 🎚 ही होने हैं ॥१॥। सूत्रजी कहते हैं—सुनियो ! जब झर्जुन ने भगवाम् के प्रभाव के सम्बन्ध में प्रश्न किया, तो भगवान् कहते लगे—प्रजु-न ! ये देवता, ऋषि, मुनि, प्रजापति, इन्द्र, मनु आदि सब मुफ्ते ही भेरे पश्चात् हुए हैं, सबका झादि कारण तो में ही हूँ ये सब तो भेरे विकारमृत हैं, भवा ये मेर पूर्ण प्रभाव को क्या जान सकते हैं जो मेरी ही हु यो सब तो भेरे विकारमृत हैं, भवा ये मेर पूर्ण प्रभाव को क्या जान सकते हैं जो से ही हु वर्ग से सबके आदि कारण मुफ अनादि पुराण पुरुष की तरक से जान लेता है और यह उसकी रब धारणा ही जाती कि मै कभी न जन्म लेने बाला प्रज हूँ। समस्त वरावर प्राणियों का सबसे बड़ा ईम्बर हूँ, वह पुरुष समस्त प्राणियों में सम्मोह मे रिहित बन जाता है। जो सम्माह से रिहत हो जाता है, उसे मला पाप पुष्प कैसे स्पर्श कर सकते हैं। वह गुणातीत हो जाता है। कितने भी जात् के मुख दु खादि भाव हैं, उनका बीज में ही हूँ, मैं ही उतका मादि कारण हूँ। बुद्धि की जो इतनी प्रशंसा है वह बुद्धि सुम्में ही होती है।

प्रजु<sup>९</sup>न ने पूछा—बुद्धि के जनक कैसे हैं घाप ?

भगवान ने कड़ा— 'बुद्धि एक भीनर की इन्द्रिय दृत्ति है। भो सुरुप बस्तुएँ होनी हैं उनका जो दृत्ति विवेचन करे उसी का। नाम बुद्धि है, जब प्रकृति महत्तत्व खादि का स्वामी में हैं, तो इनसे पीछे की दृत्ति है। खतः बुद्धि तथा खबुद्धि दोनो ही मुक्तम दुई हैं। ज्ञान भी मुक्तसे हो होता है।"

धजुंन ने पूछा-ज्ञान क्या है प्रभो ?

मगवान् ने वहा—यह आत्मनत्व है, यह भनात्मतत्त्र है। इपको भनी भौति जान लेना ही जान है। धात्मा भौर धनात्मा के विवेक से रहित होना ही धजान है। ये सब भाव मुफसे हो हैं। प्रसम्मोह भी मुफसे ही है।

यजुन ने पूछा-धसम्मोह नया ?

भगवानु ने नहा-देखो, यह बरने भोग्य कार्य हैं. यह जातने योग्य विषय है ऐसे जब प्रसम उपरिमत हो जायें, वहाँ पर चिल में हहददाहर न हो धवरावे नहीं किन्तु विवेक के साथ जो काने योग्य हो उसे हो नरे किसी प्रलोभन में फंसकर न करे इसी पा नाम ससम्पाद है। यह मान भी सुमत्ये ही है, भीर जी आगव्य तथा करांच्य के विषय में मोह को प्राप्त हो जाना है वह भी मेरे स ही होता है। तुम्हें जो सम्मोह हुआ या यह भी मेरे ही दारी किया गया था। इसी प्रवार कमा भाव भी मेरे से ही होता है।

धर्ज न ने पुछा-क्षमा किये बहते हैं भगवन् ।

भगवान् में बहा-दूबरों के द्वारा दु ख दिये जाने पर-उमवे प्रतीकार करने में समर्थ होने पर भी प्रतीकार करने की भावना मन मे न उठे छीर निविकार बना रहे कोघ न करे। गानी देन बाले या मारने वाले का मन से क्ल्याण ही बाहे इसी का नाम क्षमा है। इसके विपरीत गाली देते पर या मध्य ४८८ देते पर देने वाले के प्रति काघ करना उसे ताइना देना भशमा है ये दोनी ही भाव मेरे में हो है। मत्य भी मेरा ही भाव है।

धर्जन ने वटा-"सस्य क्या है प्रमी ""

भगवान् ने नहा-ध्यार्थं नथनं को सस्य बहुते हैं। जैमे कोई भी घटना हो गमी, हम उसे प्रत्यक्ष रूप से सुरद प्रमाणी द्वारा जैसा बुछ जानल है, उसे बिना बुछ नमक मिरब मगाये उसी बा स्यो कह दें उसी वा नाम सरव भाषण है, इसके विपरात घटना तो बुख पीर है घोर हम वहें उसे विक्रोत रूप में यह घसरमें है। में मात भी मुक्तने ही हाते हैं। शम भीर दम मी मुक्तने हों है १

मर्जुन ने पूछा-शाम दम बण होते हैं प्रमी ? मनकान ने कहा-राम बहते हैं मन, बुढि, जिस धीर महं- कार जो मीतर की इन्द्रिया हैं उनका शमन करना श्रयांत् श्रन्त: - ! करख को शान्त रखना । इसी प्रकार वाह्य इन्द्रियो को उनके तद्दन्द विषयो को हटाना-श्रपनी इन्द्रियो का दमन करने को दम कड़ते हैं। इसके विपरीन जो श्रशम श्रीर श्रदम हैं वे मब मेरे से ही हुए मब हैं सुख दू ख भी भेरे ही भाव हैं।

भर्जुन ने कहा—सख दुल की क्या व्यारुया है ?

भगवान ने कहा—सुख दुख तो ससार भे प्रसिद्ध ही है। जो प्रपत्नी इन्द्रियों के बानुक्षल हो उसे मुख कहते हैं। धर्म करने से ही सदा सुख मिनता है। सुख का मुल कारण धर्म ही है। धर्मी फतार प्रपत्न का कारण दु ख है। दु ख कोई नहीं चाहता क्यों कि वह इन्द्रियों के प्रतिकृत वेदना है। सुख दु,ख दोनों मुक्तमें ही होते हैं, इसी प्रकार भव और माव भी मुक्तमें ही है।

मर्जु न ने पूछा-भव भाव किसे कहते हैं ?

मगवाम् ने कहा—भव कहन हैं उत्पत्ति को। भाव कहते हैं सत्ता को ग्रथांत् उत्पत्ति ग्रभाव को भी कुछ हैं मेरे ही द्वारा हैं। भय भीर ग्रभय भी सेरे से ही हैं।

मर्जुन ने पूछा-भय भीर सभय क्या ?

भगवाम में कहा - भय माने व्हर अभय याने निवर। काई हिसी की त्रात देता है, उत्तरे आदमी भयभीत हो जाता है। एक सब की त्राम रहित निर्भय बना देता है इसवा नाम भम्म है। दुष्टों को भयभीत भी में ही करता है। प्राणीमात्र भक्तों को सरता है। त्राणीमात्र ने निर्भय बना देता है। कहाँ तक गिनाउँ महिसा, समता, तुष्टि, तप्, दान, यहा, अपयस और मौति-मौति के अनुकून प्रतिकृत्त समी माव मेरे से ही होते हैं।

धर्जुन ने कहा—"प्रभी । धाप तो एक साथ ही नह गएँ। इनना अर्थ भी मुक्रै समसाइये।"

मानान ने बहा— यो पान तो लोक से बहुन ही प्रि दि है, रनकी स्थाद्या क्या कर । किमी की हिंसा न करना प्राणी मान की पीका न पहुँचाना दसी का नाम खहिला है। गबसे समल मान से एक ही सारमाक वर्रान करना, किमी में विपन व्यवहार क करना राग देंग वे दहिन होकर सबको समान समले का पर्य समला है। जी सिस्स जाय उसी से सन्दर्भ रहता,

ना पर्यक्ष समना है। जो मिल जाय उसी में मन्तुष्ट रहता, बहुत हाय-हाय न वरना, यहच्छा लाम में सन्तोय रसन को नुष्टि कहते हैं। शास्त्रीय मार्ग म सारीन तया दिन्दियों की तराना तय कहताता है। जीरे यत, यनसान सादि है। जो सपनी वस्तु है, त्थाय द्वारा उपक्रित की गई है चये दश बाल और पास देख कर दूसरों को दे देश। उनमें से सामेशन की हटा मिन वाना

कर दूसरों को देदेश। उनमें से आ नेपन को शटा पेने का नाम ही बान है। हमने कोई लोको पकारी पत्रिया उसके बारा जो जनता से अभिक्रि हो जानी है उसी का यदा करते हैं। इसके वितरीत अपने नाम करने में लोकों से निस्ता फन आती है, सभी लोग जिन विकारते हैं उसी का लास स्वयर है।

ये समन्त भाव अपने-भागने नारकों न मित मुझमे ही प्रवृत्त होन हैं। यर्भ भी मुझमे ही उत्तवन हवा है और अधमें भी सुझी से हुमा है। धर्म मेरे हृदय ने उत्तवन्न है धोर अधमें मी भाग ने। मेरे धनिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, गसी भी उरवित का एक मात्र कारण ती में हो है। इसीनिये में इन सम्पूर्ण नीव ना, बरावर विश्व का, स्वावर ज्ञाम का एक मात्र नहीं है।

मर्जुन ने पूछा-प्रमो ! ये ममस्त भाव ही बाव से उत्पन्न

प्राणियो के विभिन्न भाव भगवान् से ही होते हैं १०७

हए हैं यह बात तो मैंने जान लो। धव कृपा करके यह बतावें, जिन प्रजापतियों ने इस सम्पूर्ण जगत को प्राणियों से पूरित कर दिया है। वे प्रजापित सब धपन भन से स्वतः हो सन्तान पैदा कर लेते हैं क्या? इन्द्र मनु, प्रजापित सप्तिय जो ये होते रहते -ई घोर बदलते रहते है ये किनको प्रेरणा से होते हैं?

सूनजी कहते हैं---मुनियो । भगवान् ने जसे इस प्रश्न का

उत्तर दिया है उसका वर्ण न मै आगे करू मा।

### छ्प्पय

प्राविति में जो मान होहिँ मोई तै सपई। कीन-कीन से भाव निनाज तीकुँ अपई॥ करेँ जाइ निहें करें 'बुक्टि' निरनय कारक सो। मान' वधारथ बोध न मोहित 'असम्मोह' सो। अपराधी हू पे दया, 'क्सा' कहें 'सत' जथारय। 'राम' इन्द्रिय निमह कही, 'दम' मनवश के है अरथ॥

#### (火)

'सुस' 'दुस' 'भग' खर 'खमय' सबहिं इस्पट कहावें । 'भग' उत्पत्ति 'अमाव' प्रस्तय ताकूँ पतसायें ॥ समता' और 'खिहिसा' हू अरु 'तोप' पुष्टि है । 'यरा' 'खपयप्र' अरु 'दान' तपस्या तानि पुष्टि है । खरोषी करु चिरोषी, मोई तै सब भाव हैं। 'मोई तै उत्पत्ति है, मोमें भाव खमाव हैं।

# विभृति योग माहात्म्य

[ ]

महर्पयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनास्त्या । मञ्जावा मानमा जाता येपां लोक इमाः प्रजाः ॥ एतां विभूतिं योगं च मम यो येचि तन्त्रतः । मीऽविकस्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥⊕ (यो भग० गां० १० व० ५, ० १२१९)

#### द्धप्पय

कानि कामिरा पुलह पुसस्यहु कद्ध मरीचि जिनि । सप्तम कहे यापट जिही 'सार्चि' कहे सुनि ॥ ये सप सात महाच समान समक सम्मद्त । चीथे सम्बद्धभार कादि यतु होहिँ दुरातन ॥ मेरे भाषहिँ से मयो, जिननि करी यह प्रजा सप । उपने मन संकल्प से, ये ही जप की प्यना सप ॥

मेरे इन तिमूतयोग को जो तहन से जानता है, वह निइचय मोड़ द्वारा मेरे में ही युक्त हो जाना है, इसमें खंबय नहीं 1,011

मश्रीवात्ता, यूद्यस्य बारों स्वकाद सवा समान प्रमु ये हर मेरे में प्राय रक्षण बाके हैं, मेरे ही मानसिक सकरच है होने हैं। एकार में दारी से सम्युर्ण प्रवा जराप्त होती है।।६।।

यह जगत् अनादि है। बब तक कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने रुद्र हो गये हैं, इसकी कोई गणना नहीं। कितने ब्रह्माण्ड हैं, उनमे कितने जिदेव हैं इइकी भी कोई गणना नहीं। यह ससार चक कब ले चल रहा है किसी को इसका पता नही, कब तक चलेगा इसको मो कोई गराना नहीं। फिर भी सृष्टि कम समभने को एक भ्रु खला बताते है। प्रत्येक ब्रह्माएड की उत्पत्ति के लिये एक ब्रह्मा महाविष्णु से उत्पन्न होते हैं। वे ब्रह्मा ही पूरे ब्रह्माण्ड को जीवो से भर देते हैं। समस्त जीवो के जनक ब्रह्माजी ही हैं। ब्रह्माओं कभी भगवान के कान से उत्पन्न होते हैं, कभा हृदय से, कभी नाभि के कमल से। एक बहाा सौ वर्ष तक रहते है, फिर महाप्रलय हो जाती है। महाप्रलय के पश्चात दूसरे ब्रह्मा भाते हैं। सहस्र चतुर्यंगी का ब्रह्माजी का एक दिन होता है उतनी ही बढ़ी उनकी रात्रि। दिन मे बह्याकी सुध्टि का कार्य करते हैं, राजि में विश्राम करते हैं। ब्रह्माबा के एक दिन में भू भूव और स्वर्ग तीनो लोका की प्रलय हो जाती हैं। प्रलयानि सीनो लोको को भस्म कर देती है। उसकी उण्णता महलोंक मे भी पहुँच जाती है। इससे वह लोक नष्ट तो होता नहीं। वहाँ के निवासी जनलोक में चले जाते हैं। अत. प्रलय में जन, तप भीर सस्य ये ही तीनो लोक बच जाते हैं। महाप्रलय मे पूरे के पूरे प्रह्माएड की प्रलय हो जाती है। यह चक्र अनादि काल से चल रहा है अनन्त काल तक चलता रहेगा। इस पादाकल्प के ब्रह्मा का जन्म मगवान की नामि कमल

से हुला। नये ब्रह्मा आते हैं तो गृष्टि कैंग करनी चाहिये इस विषय में विमोहित हो जाते हैं। मगवत् कृपा से फिर उन्हें सृष्टि करने की युक्ति सुफती हैं। हों तो हम इस ब्रह्माड के आदि सत्य-युग में सर्वप्रथम सृष्टि कैसे हुई इसे ही बताते हैं। सबसे पहिसे बैकृत सृष्टि है। धमी तक सृष्टि करने की ही भीर महाात्री ना

स्टब्स था। मृष्टि वे सहारकर्ती रद का अभी भन में सकरण मो नहीं किया था अत । रद्र के पूर्व नी मृष्टि तब तब बनी रहती है जब तक ग्रह्माजी रहते हैं। पहिले ६ प्राकृत सगी को समझलें। जब प्रकृति में बिकृति छाती है, सब से पहिलो मृष्टि है महत्ताव की । दूसरी है घहनार को लोतरी भूतों को खीयी इन्द्रियों को, पांचवी इल्डियो की लिवछात देवो की और छटी है लांबद्या की। ममोकि अविद्या के विना सृष्टि हाता हो नही, धन ६ की प्रारूत सृष्टि कहते हैं। अब इस प्रशति से जो विकृतियाँ होती हैं यैसी चार प्रवार को सृष्टि है। वहिली सृष्टि बृक्षो को। सृष्टि में सबसे पहिले कुछ होते हैं। वे ६ प्रकार के हैं दूसरी मृष्टि पगु-पक्षियों की गाय भेंस घोड़ा बकरी पक्षी सर्व में २ मनार के होते हैं। तोसरी सृष्टि अनुष्यों की घोषी सृष्टि देवतामाँ की। इस प्रकार बह्याजी ने दश प्रकार की सृष्टि की रवना को । (१) प्रकृति, (२) महल्लस्य, (३) बहुकार, (४) पान्द, (x) रूप, (६) रस, (७) गच, (=) स्पर्श, ये लाठ प्रकृतिमाँ भीर (१०) इद्रिया ग्यारहवा मन पृथ्वी, जल, तेत्र वायु भीर वाकाश पचमूत इन २४ तस्वी से बना यह बह्याण्ड है। ऐसे असस्यों यहाएड जिन श्रीहरि के दारोर से निकलते रहते हैं भौर विसीन होते रहते हैं उन महाविष्णु जगन्नियन्ता मारणों के कारण अभू के पादणकों से नमस्कार है।

मृष्टि अज्ञान म होतो है। बज्ञान के विना लीनिकी मृष्टि नहीं। अतः सर्वप्रथम मनवान ने तम, मोह, महामोह, तानिस थीर धनप्रतामिस जिन्हे थान दर्शन वे वादों में संविद्या.

मिस्ता, राग, द्वेष और अभिनिवेष कहते हैं ये रची। इस अविद्या की सृष्टि से ब्रह्माजी सुखी नहीं हुए। फिर पवित्र होकर तपस्या करके दूसरी कीमार सृष्टि की। सनक, सनदन, सनातन और सनत्कुमार किन्तु पहिले घोर तामस यह घोर मादिक। दोनो ही ग्रागे की सृष्टि चलाने में श्रसमर्थ। इन कुमारो से कहा—मृष्टि बढाओ । किन्तु इनको कोई अस्पृहाही नहीं थी। तब ब्रह्माजी को क्रोघ आ गया। तभी उनकी दोनों भौंहों के मध्य से ये घद्र उत्पन्न हुए। मानो सहार का सूत्रपात हो गया। इनसे भी सृष्टि करने वो कहा। इन्होने अपने ही समान भूत प्रेत पिशाच पैदा किये। ये सृष्टि को बढाने वाले न होकर खाने वाले हुए अत. ब्रह्माजो ने इन्हें सृष्टि करने से रोश दिया। तप करने को कहा। सृष्टिको बढतेन देखकर ब्रह्माची को बडी चिन्ता हुई स्वस्य चित्त होकर उन्होने मध्य माग अपनाया। न पूरे रजोगुर्गी न पूरे सत्त्वगुणी रजमिश्रित सत्त्व से १० पुत्र उत्पत्न किये। उस समय तक की की तो सृष्टि हुई नही थी। सब सकल्प सृष्टि थो। जैसे ब्रह्माजी भगवान् के शरीर म उत्पन्न हुए थे, बैसे ही जन्हीन अपने शरीर से दश पुत्र पैदा किये। अपनी गोद से (१) नारदजी को औँगुठे से (२) दक्ष को, प्राण से (३) वसिष्ठजी को स्वचा से (४) भृगुजीको, करस (५) क्रतुको नाभि से (६) पुलहजी की कानी से (७) पुलस्त्यजी का मुख से (=) बिक्तराजी को, नेत्रो से (६) अनिजी को मन से और (१०) मरीचि को और श्रपनी छाया से कर्दम मृनि को उत्पन्न किया। ये ग्यारह ऋषि मानसिक हैं। और भी बहुत से पुत्र ब्रह्माजी ने मन से पैदा किये। परन्तु ये मन से उत्पन्न महर्षि मनन प्रधान • हुए इन्होंने ब्रह्माजी के सृष्टि वृद्धि कार्य मे कुछ भी सहयोग नही दिया। तद ब्रह्माजी बड़े चितित हुए सृष्टि कैसे बढे। सम्टि की

विता परत वरते उनके दारोर के वो भाग हो गये। एक सतस्या दूसरे मनु सामर ये खबसे पहिलो भारो खतस्यों हो है। इन मनु भगवान स हो सवप्रथम यंक्षी एटि घाररम हुई। मनु और सतस्या क समग से (१) घानु ति (२) देवहृति और (३) प्रमृति ये तीन कन्याम तथा प्रमृत और खनानपाद ये दा पुन हुए।

य तीन क्यापि तथा प्रिमवत और उत्तानपाद ये दा पुत्र हुए। सपूर्ण स्तार वो उरस्य करन मास्त्री आहरित, देवहति और प्रमुति ये ही हैं इन्हीं स वह स्तार स्त्री पुत्रों है। स्त्रीर में तुष्ट्र के वह स्त्रीर विद्याह स्ट्रेंम महिष्य है। गमा हो तो मतुष्ट्र के विद्याह स्ट्रेंम महिष्य है। गमा हो तो मद्राप्य के बहुति के तम्र है। है। गमा सुर्वि गदय म है बहुति के तम्र है। है। गमा सुर्वि गदय म है बहुति के तम्र है। है। गमा सुर्वि गदय म है बहुति के तम्र है। है। निर्मित स्त्री है। गमा सुर्वि गदय म है बहुति के तम्र है। महिष्य है। महिष्य है। स्त्री है। सुर्वि है। सुर्

साञ्चत (४) पुनसर (४) पुनह (४) कम् (७) सृष्ठ (०) सृष्ठ (०) सासरु,
और (०) वपकों के वर्षम महीय वो (१) वस्ता (२) स्पाता (०)
स्वा, (४) हिम्मू (४) गिंत (६) किया (७) स्पाता (०)
स्वान्यती (१) बीर पाति ये त्रमता विवाह से। दनमे त
सहाओं (१) मरीयि (२) अञ्चिर (३) अषि (४) पुनसर (४)
पुला (६) बतु और ७) शक्तिरु द साता वो समिय समावर

महर्षि की उपाधि थे। ये महर्षि स्वाच्याय तरस्या तथा क्षान त्राम ते सम्पन्न होते हैं शहरूपी हात हैं प्रचा की मृद्धि हो इगीजिय ये दारू पहुंख करते हैं तथा अभित का आराध्या करते हैं। वंद मृद्धमा तोग भू भूत और स्वर्ष सोच स आवे नहीं यद्व भक्त। और जन, तथ तथा सरस्तोक उप्यवेता ब्रह्मचारी, बानक्रमी

तावा सन्यासा इन दाररहित तीन बादम वार्सा के ही सिव है। पिर भी ये महर्षिणण स्वयं संभी करार के सोन महर्सीक में निवास करण हैं और प्रस्तव काल से जनसोन तक चार्स जाते हैं। प्रस्वर कन्य म सनु, इन्द्र, सनुपुत्र, सप्तरिं, प्रव्वन्तरावतार, और मत्वन्तर के देवगण ये ६ प्रत्येक मन्वन्तर मे वदल जाते हैं। सबसे आदि समें मे मरीचि, अद्भिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कतु बौर वसिष्ठ ये सात सप्तापि थे। सनक, सनदन, सनातन भौर सनत्कुमार ये इन सबसे भी-मैथुनी सब्टि से-बहुत पहिले उत्पन्न हुए थे। स्वायम्भुवममु तो मैथुनी सृष्टि के झाडि पुरुष ही थे। ब्रह्माजो के एक दिन से १४ मनु बदल जाते हैं। कैसा है यह मृष्टि चक्र। जब इस सृष्टि पर हम विचार करते हैं, नो हमारे ब्रह्माड का स्थान गूलर के दुक्त पर लगे हुए करोड़ी गूलर के फलो मे से एक गूलर के समान है। और उस गूलर में हमारी स्यिति एक भिनमे के समान भी नहीं। ब्रह्मांड मे जम्बूदीप का क्या स्थान, जम्बूदीप मे भी भारतवर्ष का क्या स्थान, भारतवर्ष मे भी भी प्रयाग जनपद का क्या स्थान । प्रयाग जनपद मे भी इस छोटे से प्रतिष्ठानपुर का क्या स्थान। उसमे भी भसख्यो जीवो में से इस क्षुद्र जीव का क्या स्वान ? इतना सद्र होने पर भी यह जीव कितना अहकर मे भरा रहता है। अपने की क्या लगता है। कैसे निस्तार करोगे प्रभो । कैसे अपनाओंगे ? कैसे ग्रहकार की चूर्ण करोगे ?

स्तजी कहते हैं—सुनियो। जब पर्जुन ने सर्ताप, इन्द्र प्रजापित प्रादि के सम्बन्ध मे प्रश्न किया तो भगवान ने कहा— अर्जुन। जितने भी ये विश्व के कर्ता कहलाते हैं वे सब मेरे ही उत्कर्ण से उत्पन्न होते हैं। आदि मे जो महर्षि हुए, सर्वि हुए स्तर्प होते हैं। आदि मे जो महर्षि हुए, सर्वि हुए संपत्त स्तर्प हुए, स्तर्प हुए, स्तर्प के मजू हुए, ये सब मेरे हो मान से-मेरे हो सक्त से होते हैं। में हो सब का आदि बीज हूँ।

पर्नु न ने कहा-मगवन् भापकी विभूतियाँ तो वहो विल-नण हैं भोर भसस्य हैं। जीव इन्हें केंसे जान सकता है. यह प्राणी क्तिने नीचे स्तर पर खडा है, यहाँ से भापकी महत्ता की यह कैसे समझ सकता है ?

मगवात् ने बहा—श्रंया ! यही तो बात है, येरी विमूर्तियाँ बी जानवारी कोई सहज बात नहीं । प्रयत्न तो बहुत लोग बरते हैं, हिन्तु उन्हें सहबन: तो बोई विरामा ही जानता है। सबने मायस्यक जानना तो यही है, मेरी विमूर्तियों को जिन्होंने जान निया उन्होंने सब कुछ जान लिखा।

प्रजुंन ने पूज--धापकी विमूतियों को जो तस्वतः जान लेता है, उसकी क्या किंत होती है ?

भगवान ने वहा — इसकी सबने उत्तव धानिस गति होनी है। जो मेरे परम ऐस्टब को मनी-मीति जान तेता है, वह निश्वल योग से युक्त हो जाता है। फिर उसे कोई भी मान विमी भी मनार से विपलित करने से समये नहीं होता इसमें तिकक भी सर्देह नहीं है। किनी भी प्रकार वा प्रसिचन्य नहीं है।

सर्जेन ने पूछा—''नेसा है आपके विश्वति योग का जान स्वामिन् ! किस प्रवार उससे निश्वन योग को प्रामि होगी है इना वनके इने मुख्ये सता श्रीतये। क्योंकि प्रापके प्रतिरिक्त दैनका नर्योत्तम उपस्थान मुख्येनिन ही नहीं सकता है।"

मूत्रजी बहते हैं – मुनियो ! अर्जुन के इस प्रश्न का जो प्रग-यानु उत्तर देंगे, उनका वर्जन में काले कर्र्डन।

### छप्पय

व्यरजुन ! जिनिक्तूँ माय-तस्त्र ऋषि मन्न बतलावें । ये ही मुरुष विभृति देव व्यरु द्रव्य कहावें ।। मेरी सकल विभृति तस्त्र तें जो जन जानें ! मोई ते उराज होहिँ निरुचय करि मानें ॥ योग शक्ति मम तस्त्र तें जानि होहिँ शंका रहित । जामें कह्यु संराय नहीं, पाइ योग व्यविचल सतत ।।



# भक्तजन भगवद् भक्ति से सुखी होते हैं

[8]

आहं सर्वस्य प्रमते। सन्तः सर्वे प्रार्वते । इति यस्ता शबन्ते मां धुषा शारसमन्त्रिताः ॥ मन्त्रिताः शब्रुगतशाखा बोषयन्तः परस्परम् । फथपन्तथः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥।⊗ (थो यन०॥०।० १० व० = ६ । तो०)

### लुप्पय

भीतर पाहिर भादि धन्त की हाता में हैं। करता घरता और विचाता द्वाता में हैं॥ मैं ई सपके प्रमय जगत मोते ई उपजत। सब कुँरही पक्षाय पाइ सकेतहें नापत॥ पदा भक्ति समेत सब, मम कुम गापत कुछ सतत। बासुरेप मोर्के समुन्धि, मिक्त भाव ते ये मजत॥

 मैं हो सक प्रालिया का जरानि स्थान है, युमन हो यह बगठ प्रवितित होता है। इस प्रवाद यानकर खद्धा प्रक्ति भाव से युक्त होकर सुद्धिमल जन मधा हो प्रजन करने हैं सदा।

निनका पिता नुसाने ही लागा है, बिजवे प्रारा सुनाने सन है, बे पूरण परस्थर म प्रयोध करते हुए, निरम ही मेरे ही सम्बन्ध में कबन करते रहते हैं। शुमाने ही म-पुष्ट रहने हैं, धीर मुख्यें ही सदा समे पहने हैं। 1818 जिसको जिस वस्तु का मारी व्यसन हो जाता है, वह उसी के सम्बन्ध की बात करता है, उसी की परस्पर में चर्चा करता है। थीर कोई गाँगने को कहता है, तो उसी के सम्बन्ध की यस्तु गाँगता है।

एक महात्मा थे, उनकी पतनी बडी ग्राध्वी पतिपरायणा पतिवता थी, उन महात्मा के बहुत से अक थे, वे बाहते थे माता जी हमें कोइ सेवा करने का प्रवसर दें। जैसे ही स्थापी निस्पृह महारमा थे, वैसी ही उनको जन्मी भी थी।

एक दिन एक बहुत वडे धनिक व्यापारी ने भाकर महारमा की पत्नी से कहा---'माता जी ! मेरे योग्य कोई सेवा बताइये ।"

उन महास्मा को सुक्त पान का अस्मास हो गया या। उनकी पत्नी ने कहा— "मेया, क्या सेवा बताई, मुक्ते तो किसी वस्सु की मावस्यकना है नही।"

धनिक ने कहा— 'मही, माता जी। माज कुछ तो सेया बता ही हैं।"

वैते महारमा निष्किञ्चन थे। कुछ भी उनके पास संग्रह नहीं या। निष्किञ्चन भगवत् भक्त एक दिन के भोनन के शतिरिक्त भग्न किमी वालु का संग्रह करना ही नहीं वाहते। जब पनिक ने बहुत भाग्रह किया तो सन्त पत्नी ने कहा—' बच्छा सो क्ल हो पैसा की सुरती लेते स्नाना।"

कल के लिये तमासू नहीं था, इतने बड़े पनिक से दो पैसे को मुस्ती मौबना उसका भी धपमान है और धपना सो भोलापन है ही, किन्तु जिसे जिस वस्तु का व्यसन लग जाता है, उसे उसके प्रतिरिक्त दूधरी यस्तु सुक्षनी ही नहीं है।

महाराज पृथु भगवान के अशावतार ही थे। निरन्तर भगवद् मिक में तत्लीन रहते थे। उन्हें भगवद् गुखानुवाद अवण करने को मिन जायाँ तो इससे बढ़कर प्रिय वस्तु उनके लिये बोई मौर नहीं थी। उनको प्रगाद मक्ति में प्रमध होकर परम पिता परमा-रमा उनक सम्मुख प्रकट हुए घीर बोले-''राजन्! तुम्हारै

सद्युको ने तथा सुदर स्वभाव ने मुफे वश में कर लिया है, पतः

मौग लो ।"

इस पर पृथु ने कहा—"भगतन्। यदि भाप मुक्ते कुछ देना

भगवद्भक्ती की भगवत् क्या श्रवश्च का सरमग का प्रश्विष व्यसन होना है वे सरसंग के विना भगवत् रचा के बिना रह

ही नहीं सकत, भने ही भोजन व विनारह भी जायें, तभी ही भगवान विवनदेव जी न भवनी माता देवहति जी से वहा या-

की भाषस में चर्चा करते हैं। वे मेरे साथ एकी भाव की मा इन्छा

नहीं रखन । माता जी ! वे मगवद्वक धच्छा नवन एवं मनोहर मुमारावन्द वाले मेरे परम सुदर और वरदायक दिव्य स्वी नी मांगी गरते हैं, जनमें सम्मापण गरते हैं।" मगवत् मन्द्रा की सम्पत्ति मगवत् गुण श्रवण, मगवत्

'मा ! मेरी चरण नवा मे श्रीति रखने बाले भीर मेरी ही प्रमन्नता के निमित्त सम्पूर्ण वार्य वरने वाले, वितने ही बहमागी मक जब

परमार में मिनते हैं, तब प्रेम पूर्वं हठ पूर्व मेरे ही पराप्रमी

निरन्तर मुनता ही रहे ।"

ही चाहत है तो मुक्ते सोस तक की इच्या नही है, मुक्ते तो माप यही वर दीजिये कि मुझे भावके गुळानुबाद मुनने की दरा सहस्र कान प्रदान कीजिय, जिनमें में भावकी तस्तित लीलाधी की

तुम्हारी जो इच्छा हो, तम जा भी बाहते हो, पब्छो से पब्छो बस्तु मुक्तमे गाँग ला। मेरी प्रमन्नता प्राप्त करना सहज नहीं। मैं उन्हों पर प्रसन्न होता है, जिनके विस्त में समता होती है। तुम्हारी समस्त प्राणियो में समबद्धि है, प्रत. सुमारे इविद्रत वर

सम्बन्धी गुखो का गान, भगवत् सेवा पूजा और मगवत् भावो का प्रचार प्रसार ही है। इसी लिये बुद्धिमान् जन भगवत् भजन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करते ही नही।

मूतजी कहते हैं — मृतियां । अब अर्जु न ने विश्वति योग के ज्ञान के ब्रारा निश्चन योग की प्राप्ति कैंगे होती है ऐसी जिज्ञाना की तथा कि सावाम् ने कहा — प्रजु न । मैं सुमहे ब्राग्-वार बता हो कुका है, फिर भी बताता है, आगे भी उसी को बुहरतात ग्रू मा। देखें में सम्पूर्ण जगत की उस्पत्ति का एकमात्र कारण है। में ही इस जगत का पालन करता है, और अन्त में सहार भी ने ही करता है। मुझे सर्वज्ञ सर्वराज्ञिता ने प्रेरित हुमा ही सम्पूर्ण जगत अपनी मगर्वा में अवस्थित ग्रहता है। सभी कारणों का मादि कारण में ही है। ऐसा जानकर ही जो तस्वर्यी हैं, जानी हैं भगवर अक सन्त महारमा है वे वह अक्ति भाव से मेरा ही भजन करते हैं।

मर्जुन ने पूज्य— "प्रभो । वे भगवत् भक्त किस प्रकार आपका मजन करते हैं, छपा करके इस विषय को स्पष्ट करके समभा रीजिये।"

भगवान ने कहा — 'देखों, भेरे भक्तों का वित्त मुफ्से ही लगा रहता है, उनका वित्त इत उत चलाममान नहीं होता। समारों विषयों ने फैतता नहीं। तथा उनकों इन्तियों तथा प्राधार्वि सम मेरे में हो लगे रहते हैं। वे देखते हैं, तो भेरे रखनों के ही देखते हैं, हो मेरे रखनों के ही देखते हैं, हो मेरे रखनों के प्रतानवादों को ही सुनत हैं। उनहों ने प्रयामत जीवन मेरे निमित्त अपँख कर रखा है स्थरत इन्द्रियों के व्यापार मेरे ही निमित्त उपसहत कर रखे हैं। भेरे मजन के भित-रिक्त उनके जीवन का स्थापर कोई जक्ष ही नहीं रज गया है।"

प्रजुन ने पूछा-"प्रभी । आपके ऐने धनन्य मक्त कहीं प्रन्यत्र जाते भी न होने, किसी से बातें भी न करते होने ?"

भगवान् ने कडा- जाते बयो नहीं, परन्तु वहीं जाते हैं जही मगनत् भाव हो, जहाँ भगवत् चर्चा का सुयोग ही वे भगवत् भर्छो की सभाषी मे भी जाते हैं, लोगों ने बातें भी करते हैं। व्याव्यान, प्रवचन, क्योपक्यन तथा उपन्यास भी करते हैं, किन्त करते हैं मगवत् सम्बन्धी ही प्रवचन । ससार के सम्बन्द की बात नहीं करते। वे विद्यम्बद्धतो मे श्रुतिस्पृतियो को युक्तियाँ दे देकर भेरे ही विषय का बोधन करते हैं मेरी ही महिमा का गान करते हैं। जब उनसे जिज्ञासु गरा प्रश्न करते हैं, तब उनमे मेरे ही सम्बन्ध का क्यानो रक्यन करते हैं। किसी को उपदेश देना हमा, तो मेरे ही सम्बन्ध का अपदेश देते हैं।"

भर्जुन ने पूछा-इसका परिस्ताम बया होना है ? ऐमा बरने

में उनकी स्थिति कैसी ही जानी है ?

भगनान् ने करा-देखी, पेमा करन से उनकी मान्तराहमा सन्तुष्ट हो जानी है वे अनुभव बन्ते हैं, वि हमने अपने जीवन को भगवत्मय जना लिया ती मानी हमने सब कुछ कर लिया। ससार में मन्नीप ही नो परन मुख बताया है। जिन्हें सन्नीप नहीं है उन्हें सुवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति प्राप्त हो जाय, तो भी उन्हें सुख नही होता। संसार के जितने भी भोग हैं, सब एक ही पुरुप को दे दिय जायँ, तो भी उन मचसे उनकी सुष्टि न होगी। रांनार भरते बामजनिन नभी सुच तथा स्वर्गीय सभी सुच धर्म-तीपी की मिल जायें ती भी वह मुखी न हीगा, किन्तु सन्तीपी पुरुष ने उन जन में ही सुनी ही जायगा ! जिसकी जिनती ही सूच्छा कम होगी वह उनना ही सचिक सुनी होगा सौर जिसकी जिनती ही बायित तृष्णा बढी-चढी होगी वह उनना ने बायिक दुनी

होगा। भगवत् भक्त तृष्णा क्षय होने से परम सन्तृष्ट हो जाता है थीर मुक्तमे हो रमएा करता है, मेरे मे हो विहार करता है, वह निरन्तर सत्तोष और सुख का अपनी आत्मा मे अनुभव करता रहता है। अस्तृष्ट हिंछ नष्ट हो जाता है। सन्तोष सर्व समृद्धि से भी बदकर मुख अदान करता है। अतः मिचन म्हणतप्रारा, ममगुरा करनकती, मेरे ममगुरा करता है। सन्तोष स्व मे रमण करता है अर्थात सन्तोष स्व मे रमण करता है अर्थात सन्तोष स्व मे

अर्जुन ने पूछा - ऐसे अनन्य भक्त को आप भी तो कुछ देते

होगे प्रभी ?

सूतजी कहते है—मुनियो । इसका जो भगवान् उत्तर देंगे, उसका वर्णन मे मागे कक्ष्याः।

### छप्पय

मिलिफें सबई भक्त बित्त मी माहिँ लगावें। मदात हैके प्रान परस्पर सुनें सुनावें।। भाक्त भाव तें भरे पूलकि तनु बल नैनीन में।। गावें गुन भम निस्य भाग भीर मन सेनीन में।। मेरे ई सम्बन्ध में, पढ़े, लिखें बोलें कहें। सबई श्रति सम्बुष्ट है, रमन करत मोमें रहें।।



## भक्तों के अज्ञान को भगवान् स्वयं ही कृपा करके नाश कर देते हैं

[X]

नेपां मततपुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक्म् । ददामि पुद्धिपोम तं येन माम्रुपयान्ति ते ॥ तेपामेनानुकस्पार्थमहमझानजं तमः । माग्रायास्यारममानस्यो झानदीपेन भास्तत ॥ॐ

।रपा अश्वयाय गारपा ।।६० (बाजगाव्योव १० घ० १०,११ इसोह)

#### न्रुप्पय

सतत चित्र जन भनियुक्त मस्ति हूँ भैवा। का मेरी नित प्यान घरत सर शुनि गरेगा।। मोई तै नित प्रीति बरे मोई कूँ चार्दै। मेरा के उत्त पर्रे की त्र जुन गर्ये। भरिनुक तिन नर्रान हूँ, देउँ हान अपनो सतत। इस्थिग तै माइ यु, गुरु सतत सम स्टार्ड चित्र।

 जन नित्य मुक्त श्रीति पूजक अवने वाल अवनो को मैं बुद्धिमान्त्र देता हैं जिसके द्वारा वे मुक्ते प्राप्त होत हैं ॥१०॥

उन मक्तें पर मनुषह बरन क निय ही उनक सनकरण म स्पित प्रतान स उत्पन सन्वकार को प्रकानमय ज्ञान कर दीरक हारा मैं नाग कर देगा है । ११। मक्तो के अज्ञान को भगवान स्वय हो क्रुपा करके नाश १२३ कर देते हैं सर्वान्तर्यामी जगन्नियन्ता प्रभु तो एक सच्चे न्यायाधीश के

समान घर्ष परायण सच्चे व्योपारी के समान है। जो न्याय की चात हुई बिना बादी प्रतिवादी के, बिना ग्राहक के प्रति पक्षपात के कर दो। ये बर्ताव वे ग्रडल, जरायुज स्वेदज तथा उद्दीस्य सभी जीवों के साथ करते हैं। किन्तु सर्वसाघारण ग्राहक या बादी प्रतिवादियों के साथ अपना कोई सगा सम्बन्धी या सुहुद

वादा प्रावनाह्या के साथ अपना काइ सगा सम्बन्धा या सूहेद् मा गया तो न्याय के सिंहासन पर या ब्यापारी की गही पर बठ कर बर्ताव तो उससे भी बेसा हो करेंगे किन्तु गही से उतर कर अपनेपन के कारण उस पर विशेष कृपा करने। उसके प्रति आरोभेसता प्रधिक सम्बन्ध होने के कारण उस पर विशेष अतु-

जननम के कारण उस पर विवाध कुपा करणा करता जात बातमोयता प्रधिक सम्बन्ध होने के कारण उस पर विदोय अनु-ग्रह करेंगे, मयोकि बन्धुओं के प्रति जो स्नेहानुबन्ध है उसे छोड देना मुनियों के लिये भी हुलंभ हैं, फिर करणावरणालय, या-निषान, करणा की खान अगवान के लिये तो और भी हुलभ हैं। यह बात निम्न इंट्डान्त से भली भीति बुद्धिगम्य हो सकेंगी।

यह बात निम्न हण्टान्त से भली भीति बुद्धिगम्य ही सकेगी। जगज्ञायपुरी मे एक महात्मा थे। व भगवान् की धनन्य भाव से सेवा क्या करते थे। बिना किसी ससारी वस्तु की कामना के निष्कामभाव से भगवान् की ही चाहते थे। ये घट्टै-पुकी मिक्त मे सदा लोन रहते थे। जो कुछ चाहता है, भगवान् उसके प्रति निश्चिन्त रहते हैं क्योंकि वह जो चाहता है, भगवान्

पुरन्त उसे दे रहे हैं, क्यों कि न तो भगवान के यहाँ किसी वस्तु की कभी है न वे कृपण ही हैं। हमने किसी से किसी वस्तु की कभी है न वे कृपण ही हैं। हमने किसी से किसी वस्तु की इच्छा की, उस पर वह वस्तु है नहीं, कहीं से लाकर दें भी नहीं सकता तो वह सकीच में पड जाता है। अयवा जिसके पास वस्तुएँ तो बहुत भरो पड़ी हैं, किन्तु वह महाकृपण के वाहुत किसी किसा भी प्रभी सगा पामची भी में दीनो वात

नहीं । वे सर्वेसम्पत्ति सम्पन्न हैं, उनने महान् भण्डार मे पर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारी पदार्थ अनुवित सहवा में भरे पडे हैं भीर वे उदार इनने हैं कि वस्तुषा की तो वात ही बवा अपनी धारमा की भी देन म नही हिचकते । अतः बाहे पातमक हो, जिज्ञानु हो, अवार्थी अथवा जानो भी वर्धों न हो उनसे वे निध्चिन्त रहते हैं। आतंमक है तो त्रन्त उसके दूस को दूर कर देते हैं, जिज्ञामु है ता उसकी जिज्ञासा की पूर्ति कर देते हैं अयापी है तो वह जो अयं चाहना है, उसस भी प्रधिव अपे प्रदान कर देते हैं यदि वह आती है तो उन मुक्ति दे देते हैं, विन्तु सडा चितिल ती वे उस मक्त के लिय रहते हैं, जो न नी दु स दूर कराना चाहता है न वह किसी प्रकार के मध्ये के लिये लोलुप है भीर न उस चार प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार नो मुक्ति की ही इच्छा है। वह भगवान से सिवाय उनके मुख चाहता ही नहीं । वह चाहे बुख न वाहे किन्नु भगवान ही बाहते हैं इसे निसी प्रकार का कह न हो, अमुविधा न हा, इसीनिये वे सम मक्त व सदा पीछे पीछे यूमते रहते हैं। बयोदि वे जानन हैं कि जब यह मुझमें ही कुछ नहीं मीगता तो ससारी सोगा से स मंगिया ही क्या ? ऐसा न हा कि भेरो तिवक् सी असायपानी से भूषा न रह जाय । अत भयवान उस निव्हिचन निर्देश झनन्य मक्त की पल भर की भी मुलते नहीं। उरे शाएमर की विसराते नहीं।

हीं, तो वे मक्त अपने चिक्त को सदासवदा मगवान् में हैं। सगाये रहते थे, उनने जीवन के सभी व्यापार मगवान् के ही निमित्त थे, वे निरम्तर भगवान् का ही मुखान करते रहते मगवान् के ही गीत गाकर सबको सुनाते बहते। विरक्त वे ऐमें थे, रिकिसी बस्तू का सबह नहीं करते। ध्यावान् का प्रसाद वो मक्तों के बजान को भगवान स्वय ही कृषा करके नाश १२५ कर देते हैं स्वत. देवेच्छा से प्राप्त हो गया उसे ही पाकर अहानिश भगवत् भजन में तल्लीन रहते। केवल एक कोषीन हो पहिने रहते थे।

एक बार उनको अतोसार की बोमारो हुई। बार-बार शौच पाते। शोच होकर आये हैं, फिर इच्छा हुई फिर गये। सन्त मैं इतने अशक्त हो गये, कि उनकी कीपीन में ही बार-बार शौच हो जाता। वे समुद्र के किनारे जाकर पढ़ गये।

उसी समय एक लक्ष्का आया। वार-वार उनकी कीपीन की पो देता। नई कीपीन पहिना देता। वह कई दिनो तक ऐसा करता रहा। इन्हें जब चेत हुआ वार वार वच्चे की लैंगोटी घोने में सलान देखा, तो पूछा--मैया, तुम कीन ही ?"

वालक ने कहा ... 'मैं जगजाय है।'"
यह मुनकर मक्त रो पड़ा और बोला--- "अभी । ग्राप मेरे
रूपर पाप क्यो चढ़ा रहे हैं। हाब । ऐसा नीच कार्य आपके
अनुस्प है ?"

णुरुप हैं ''' भगवानू बोले---' भेबा, क्या करूँ, तुम्हारा हु प्र मुक्तसे देखा नहीं जाता, तुम्हारो सेवा किये बिना मुक्तसे रहा नहीं जाता ।'' मक्त ने कहा---''जब यही बात है, तो स्वामिन् वाप सो सवे समर्थ हैं, कर्तु झक्तु झन्यया कर्तु सब कुछ कर सकते हैं। झाप

मेरे रोक्क हो अच्छा कर देते। मेरी लंगोटो क्यो हो रहे हैं?"

मगवान ने कहा—मक्त, तुम यवार्य कहते हो, मैं सब बुख करने को समर्थ हैं। परन्तु तुम निष्माम अक्तो के सम्मुल मेरी हुँख चलती हो नही। तुम यदि कभी स्वष्ण में भी चाहते कि मगवान मेरा रोग अच्छा कर देता। में तुरस्त कच्छा कर देता।

कुछ पतता हा नहा। तुम याद कमा स्वप्न में भा चाहता कि मगवान मेरा रोग शब्छा कर दें, तो मैं तुरन्त जच्छा कर देता। किन्तु तुम तो कहते हो ''शद साव्य तद् <u>भवत</u>ू समयन पूर्वकर्मान् कुछन्।' मेरे प्रारव्य मे जो भी कुछ हो वह होता रहे। प्रारव्य मेटने की में प्रार्थ्य के भीम तो अपना

काम करेंगे हो। प्राथव्य के भोग भवाग काम वरते रहें और में प्रापना नाम करता रहूँ। मैं भक्तो ने दु सों को देख नहीं सनवा। उनकी सेवा करने से भुक्ते परम सुख मिलता है। बठ सर्वान्तवीमी मगवान् सर्वसाधारणों के साथ समान व्यवहार करते हैं विन्तु मक्तो के मगवान् तो अपने बनग्याश्रित निध्निचन

निष्टाम सक्तों के ऊपर विशेष कृषा करते हैं। सुतकी कहते हैं-- मुक्ति । जब अर्जुन न पूछा कि जो आपके तदगत प्रास्त अनन्य भक्त हैं, उन्हें आप क्या देते हैं, तो भगवान् ने कहा-- उन्हें मैं बुढियोग देता है।"

भगवान् न महा— उन्हम बुद्धियाग देता है।" अर्जुन ने नहा—"बुद्धियोग ही क्यो देते हैं और कुछ क्यो

च्यान वरते रहते हैं और प्रम पूजर मेरा ही यजन वरते रहते हैं। वे लेन बॅन गावना प्रत्यावना से सवया दूर रहते हैं। जब वे बुख नहीं चाहते तो मैं उन्ह बिना माँग, अपनी ओर से ही युद्धि-सोग द देता है।"

अर्जुन ने यहा—''उस बुद्धियोग से बया होता है ?' भगवान् न नहा—अस बुद्धियोग द्वारा व मुक्तरो हो प्राप्त गर सर्वे हैं जैसी वि जनका आन्तरिक समिलाया है।

अर्जन न पहा-समयन् । आप सो परवद्ग है, परधाम हैं। आपनो ता मान के ही द्वारा प्राप्त निया जा सरता है। मान में विना मुक्ति ही ही नहीं सकती। उन आपक अनन्य भसा ने मक्तों के अञ्चान की भगवान स्वयं ही कुपा करके नाश २२७ कर देते हैं पटसम्पत्ति सम्पन्न होकर श्रवण, भनन तथा निदिष्यासन किया नहीं। महावाक्यों का प्रवाण मर्म समफा नहीं। विना उन्हे

नहीं। महावाबमों का पथाय ममें समफा नहीं। बिना उन्हें समफे बतान दूर हो नहीं सकता। बजान दूर हुए बिना ज्ञान हो नहीं सकता और बिना ज्ञान के मुक्ति सभव नहीं। फेवल अनन्य भक्ति द्वारा आपको वे कसे प्राप्त कर सकते हैं। संसार सागर से सदा के लिये वे मुक्त कैसे हो सकते हैं।

भगवान् ने कहा—देखा, भेरी धनन्य भक्ति करने वाले की जन्म किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं।

अर्जुन ने कहा-"साधन की आवश्यकता भले ही न हो, किन्तु उनके हृदय का अज्ञान अन्यकार दूर कैसे होगा?

भगवान् न कहा--''वे को मद्वित्त मद्वत प्रारा होकर प्रीति पूर्वक मेरा निरन्तर अजन करते रहते हैं यह कृतज्ञ मैं फिर उनके किस काम आऊँगा ? मेरा भी तो जनके प्रति कुछ क्तैं व्य हैं। मैं उनके ऊपर अनुकम्पा करके उनके हृदय में स्थित अज्ञानरूप मन्धकार को प्रकाशनय ज्ञानकप दीवक के द्वारा नाश कर देता हैं। उन भक्तों को अपनी श्रोर से कोई अन्य साधन नहीं करना पहता। जन्हींने तो अपना समस्त उत्तरदायित्व मेरे ही ऊपर छोड़ रखा है। तब फिर मैं उनके हृदय मे अज्ञानरूप शत्रुकी कैसे रहने दूँगा। मैं शत्रु को भगाने का कोई प्रयत्न नहीं करता। वहाँ घोर अन्धकार हो, उस अन्धकार की भगाने के लिये लाठी हहा से उस खदेहना नहीं पहला। आप और कुछ भी मत करो। • आग जला दो। प्रकाश कर दो। प्रकाश आते ही अन्धकार अपने आए चता जायमा । उसे भगाने को पृथक् प्रयस्त न करना पढ़ेगा। यह काम मैं स्वयं करता हूँ। अक्तों को तो पता भी नहीं चलता। यह प्रकाशमय प्रव्यक्ति दीप कही से धा गया इसे कोन रस गया। इसलिये मेरे विभूतियोग का तत्वत जानने बाला निश्वल मक्तियोग के द्वारा मुक्तमे ही स्थित होता है। मेरी व्यवन्य मक्ति की महिमा भपार है।"

सूतजा कहते हैं—जब अगवान ने बार-बार विभूतियोग की सरविधन प्रसप्ता की, तो अर्जुन को विभूतियोग के सन्वग्म में जिजासा होना स्वामाविक हा है। शब जसे अर्जुन विभूतियोग के सम्बन्ध में विस्तार से प्रश्न करेंगे और अगवान से उछै पिस्तार पूर्वक बताने की आर्थना करेंगे, इसका वर्शन में आगे

#### द्रप्पय

जिन पे शिरपा करूँ जनहिँ सब सीस सिसाऊँ। तिनिके क्षम्तावरन याहिँ वर्शस यात बताऊँ। हिय को तम क्षान ताहि हों मारि भगाऊँ। तिनिनो तम नीस जाय ज्ञान की प्योति कराऊँ॥ तस्त्रान ही दीप है, पुनि रिवेक-माती परूँ। करूँ प्रकाशित प्रेय तैं, ता दीपक तैं तम हरूँ॥



# विभृतियोग के सम्बन्ध में प्रश्न (१)

[६]

ध्रर्जुन उवाच

परं ब्रह्म परं घाम पवित्रं परमं भवान् । पुरुष शाश्वतं दिच्यमादिदेवमजं विश्वम् ॥ व्याहुस्त्वाम्यपयः सर्वे देवपिंनीरदस्तथा । व्यसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीपि मे ॥參 (ली भग गी०१०घ०,१२,१३ लो०)

#### छप्पय

करजुन कहिचे लगे—कापु क्रज परमक्ष प्रश्त । परमधाम विख्यात परम पायन जगपति विश्व ॥ पुरुष पुरातन परमेश्वर परतस्य परायर ॥ कादिदेव क्रसिलोरा समातन परम अमाकर ॥ सर्व, सरवगत सरवमय, सबके सदा क्रघार हैं ॥ पुरुषोत्तम परमातमा, निराकार साकार है ॥

इस पर खर्जु न ने कहा—धाप परबहा हैं, परमधान तथा परम पवित्र है, ग्राइवतपुरुष, दिन्य, ब्रादिवेव घव तथा वित्रु है।।१२।। सम्पूर्ण ऋषिगण, नारादादि देविषगण, प्रसित, देवल, व्यास धोर न्याप स्वा भी प्रपने को पूर्वोक्त विद्येपण वाना बताते हैं।।१२।।

हमे दिसी विषय में जिज्ञासा तय होती है, जब उसकी प्रसरा सुनते हैं किसी की महिमा सुनकर, माहातम्य शवस करके यह जानने की इच्छा होती है, कि यह वास्तव मे है क्या? कोई व्यक्ति है, उसरे गुणों की उसके मक्ति मात्र की, उसकी विद्वता पी जय हम निरन्तर प्रशासा सुनते हैं, तो उसके दर्शनो **नी** उसके सरसग भी मन में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। किसी देश की, निमी स्थान की, किमी सीर्घोदि पावन स्थल की महिमा धवण करत हु, तो उसके धम्बन्य में बिरोप जानकारी की प्रत्यक्ष जाकर देलने की प्रभिनापा होती है। इसी प्रकार किसी पुरुष पर्व का भाहारम्य श्रवण करते हैं, तो उस पर्व पर विशेष दान पूर्व गा विधान है उसे फरने थो भन में स्वाभाविक उमंग उठती है।

भगवान् ने जय यहरम्यार धपने विभूतियोग की प्रशास की मोर यह भाव व्यक्त निया । नि यह सब मुभने ही उत्पन्न होना हैं, मुक्तमे परतर पुछ भी नहीं है, सब धर्जुन की जिशासा होना स्वामायिको ही थी। इसीलिये मञ्जून ने इस विषय का प्रश्न विस्तार के सोम निया।

सूतजी महते है, मुनिया । विमृतियोग की धायन्त प्रशंगा सुनकर पर्जुन ने भन में विमूतियोग ने रहस्य को जानने की विशेष जिल्लामा हुई। प्राप्त थाप स्वय प्राप्त थीमुस से मक्तरीट हीकर जिसकी महिमा गाते-गाते बदन नहीं, वह विमूतियोग चास्तव में है, बयारी धर्जुन ने इने धायुक्ति नहीं सबसा मीर न धीमगवान् व प्रति धवना पविश्वास ही प्रवट क्या । मगवान् ने प्रति पूर्ण मान्ता रकते हुए उन्होंने यूदशा बारम्भ निया।

भजुन ने भूछा-मगवा । माप परवारा है, परमयाम है। पर्यात् सबके एकमात्र शाध्यय है। सबको प्रकाश प्रदान करने याने हैं। भापकी पवित्रता के सम्बन्ध में भी सब्देह नहीं। स्वय तो ग्राप परम पावन हैं ही, जो ग्रापके सम्पर्क मे ग्रा जाते हैं, उन्हें भी ग्राप पावन बना देते हैं।

यह बात में अपनी ओर से ही नहीं कह रहा है, किन्तु जो ज्ञानी हैं, जिन्नोने समस्त शाखी की श्रद्धा सहित श्रवण किया है जो सस्यपरायण हैं जिनका अन्त करण निरन्तर की तपस्या के कारण पवित्र बन गया है, ऐसे स्वय प्रसन ऋषिगण भी ग्रापकी इसी प्रकार प्रशसा करते हैं। उनमे देविंग नारद सर्वप्रधान हैं यद्यपि वे देवींप सभी लोकों में विना रोक टोफ के विचरण करते रहते है जनकी श्रव्याहत गति है फिर भी देवताओं के लोको में विशेष निवास करने के कारण वे देवर्षि व्हाते हैं जो तिकालज्ञ है, सत्यवादी हैं जीवो को मगवत् सम्मुख करने का जी सतत् प्रयत्न करते रहते हैं। जो समार बन्धन से सर्वधा विमुक्त हैं किर भी दया के वशीभूत होकर जीवों के ऊपर करवा करके इस ससार से सम्बन्धित बने रहते हैं, दूसरो पर धनुग्रह करने की जो व्यग्न तथा कानर बने रहते हैं जिन्होंने हिन्ण्यकशिपु की पस्ती क्याधु को-जिनके गर्भ मे श्रीप्रह्लादजी थे उन्हे इन्द्र से खुडवाया पातपाउमे प्रापनी कृटिया में रखा उसे इच्छा प्रसव का बर दैकर उसके गर्भस्य पुत्र प्रह्माद की लक्ष्य करके गर्भ मे ही मिक्त-मार्गका उपदेश दिया था जो गुघवयोनि मे तथा दासी पुत की योनियो मे जाकर भी पुन नारदस्व को प्राप्त हुए। उन मन्त्रो के रुटा विविध शास्त्रों के रचयिता भिवत के ब्राचार्य मारदजी ने भी श्रापकी ऐसी ही प्रशसा की है। उनवे श्रतिरिक्त भी चिरजीयी मार्कडेय मुनि है भाइतरा, पुलह पुलस्त्यादि ऋषि हैं वे सब भी एक स्वर से ग्रापकी महिमा का गान करते हैं।

महर्षि नश्यम के जो बत्सर श्रीर श्रसित पुत्र हैं तथा असित के पुत्र देवल हैं ये महान् तपस्वी शिव मक्ति परायण वेद शाखी मे परम प्रवील हैं, वे भी बातकी महिमा वाभाग करते हैं। इनके प्रतिरिक्त मगवान् वसिष्ठ के प्रतीत्र शक्ति के पीत्र तथा पराशरजी

के पत्र मर्व विद्याविशारद समस्त वेदों का व्यान करने वाले, पुराणा की रचना करने वाले मत्यवनी नदन मगवान् श्रीहृष्ण है पायन ब्यानजी ने भी आपको शाहबत अर्थात सदा मबेदा एक रूर में रहने वाले, परमाकाश में, निज स्वरूप में भवस्थित रहने वाले सर्वप्रगण्यानीन मयके कारण सबवे भादि पुरुप,स्वय प्रकाश स्वरूप, कभी भी रमेवश होकर जन्म न लेने वाले, सर्वगत मर्वालयोगी पुरुव, शास्त्रत, दिल्य, घादि देव, घन तथा विसु

बताया है।

इन सबनी बात छोड द । ऐसा भी हो सनता है, कि इन महित्यो न तो स्तृति वचनों से बादका वर्णन बड़ा चड़ाकर कर दिया हो, विन्तु ग्राप तो स्वय हो बारम्बार ग्रवनी महिमा का वर्णन करते हुए खपन थामुख से इन सब बाता वा समयंन कर रहे हैं, भपनी महिमा का बलान क्या कर रहे हैं। घन इस सम्बन्ध की मुक्ते विशेष जिज्ञामा है।

मगवान् ने वहा- बया जिल्लामा है भाई ! बया तुम्हें मेरे क्यन में मूद बायुक्ति दिखायी देती है ?"

मूत मी बहते हैं-मुनिया । इस मध्वन्य मे प्रजु न घोर जो जिशामा परेंगे, अनवा वर्णन में बाग बक्देगा।

द्धप्यय

मुँह देसी नहिँ कहूँ आयु सब जगके कर्ता। मयो हान ऋर प्रमो । छापु ही चरता भर्ता ॥ भएनी महिमा स्क्रथं भापूने मोइ बताई।

वेद शास्त्र इतिहास पुराननिने हू गाई॥ संदे सदल ऋ'पदेव ऋपि, नारद ऋह थींप्याम है।

मुनि देवल करु कसित ऋषि, कादि वयत इतिहास है ॥

# विभूति योग के सम्बन्ध में प्रश्न (२)

[७]

सर्वमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशय । न हि ते भगवान्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्य त्वं पुरुपोत्तम । भूतमावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥

(श्री भग० गी० १० घ० १४, १५ इलोक)

द्धप्पय

भोइ दयो उपदेश छ्या करि तुमने स्वामी।
हीं तो मयो विमृद्ध मोह ममता अनुमामी॥
केसव। जो कजु कहवी आधुने मेरे प्रति है।
मान् ताकृ सत्य अल्पमित मेरी खति है॥
भगवन्! तुमरी तस्य नहिँ, जानत दानव सुर तमा।
सुर ऋषि जब जानत नहिँ, फिर पुरुषनिकी का कया॥

हे नेदाव । श्राप जो भी मुक्तस गति है, उस सवनो मैं सरव ही मानता हूँ। हे अगवन् । दवता भी श्रापके व्यक्तिस्व को नही जानते । किर दानव कैसे जान सकते हैं। १२४।

हं भूतमाथन थियो । ह भूतो क स्वामिन् । हे देवाथिदेव !हे जगत पठे !हे पुरुशेत प । आ । ही अपने सापको जनाते हैं (अन्य कोई नही) ।१९४॥

एक बार देवपि नारद धर्मराज युधिष्ठर के महतो में पयारे। धर्मराज ने उनका विधिवत् स्वागत सरकार किया। जब नारद जो पथ को धकान मिटा कर स्वस्थ विक्त होकर बैठ गये, तब धर्मगज ने उनसे भूद्या—"बहान्! मणवान् तो समद्यों हैं उनके हिस्से तो बंधे हो देव बेंसे हो देश फिर वे देवताओं का पक्ष सेकर असुरो का बध बंधों क्या करते हैं? उनसे प्राहत पुरुषा की मीति द्वेष माव बंधो रखते हैं ?"

यमराज को ऐसी गम्मोर तथा मानिक दाश सुनकर देवपि नारइ हैंसन लगे भोर फिर जनसे हुँसते हुए बोलें - राजन ! माप सत्य बहुते हैं। बास्तव में भगवान के लिये न कोई प्रिय है न मिप्रम । उनका न नोई रायु है न मित्र सब के प्रति उनका समान भाव है। देखों, निन्दा स्तुति भादि ये सब गरीर ने | प्रति होने हैं, भारमा तो निन्दा, स्तुति, सरकार तया तिरप्तार सबसे परे हैं। भगवान तो सबका कल्याण ही करते हैं। उन्हें जो जिस भाव से भजना है, उसे उसी भाव से वे पल देते हैं, जो खड़ा, भक्ति, श्रेम भाव से, तथा सम्बन्ध से बन्हें भवते हैं, उनको उसी रूप से वे फल देते हैं। जो उन्हें राजु भाव से मजते हैं, उन्हें भारवर मुक्ति देते हैं। उनके सम्मूख वैमे भी वोई मा पाय, रिसी भाव से भी उनका स्मरण करे, मुक्ति वे अपने शतुओं को भी देते हैं और राजन्। जैसी तन्मयता धर करने में होती है वैसी तन्मयता मक्ति करने से भी नहीं होती। बद देसों, प्रह्लाद जी ने अनन्य मक्ति करने प्रमुना प्रसाद प्राप्त रिया, विन्तु उसके पिता हिरण्यविष्यु ने तो भगवान् से पोर गतुना वरवे, उनवे हाय से मरकर मी मुदुर्लम पद मुक्ति को भाग कर लिया। यह कहतर नारद जी ने धर्मराज के पूछने पर पूरा प्रद्वाद चरित्र मुना दिया। प्रद्वाद जो की बनन्य मिक का बड़ा हो सजीव वर्णन किया।

इत पर धर्मराज ने परवात्तान प्रकट करते हुए कहा-"मरावन ! महाभाग प्रह्लाद की हो बढ़े भारी भाग्यशाली है,
विन्हें तृतिह मयवान की ऐसी कहेतुकी कृपा प्राप्त हो गयी। वे हो
भाग्यवान है। हम तो अभागे हैं जो उन परात्पर प्रमु की कृपा
का कुछ भी भंग प्राप्त न कर सके।"

इस पर नारद जो ने प्रेम में विद्वल होकर गद्गाद वाएंगी में कहा—"मर्मराज! आप अपने सम्बन्ध में कुछ न कहें। भ्राप कितने भारी आप्यशाली हैं, संवार में इसका अनुमान कीई लगा हो नहीं सकता मांव तो संवार में सबसे और आग्यशासी हैं, स्वीकि मुम्हारे घर में तो स्वय साखात परवहा परमात्मा नराहृति सारता करके ग्रुप्त रूप से निवास करते हैं।"

धर्मराज ने प्राध्ययं चिकल होकर कहा—"अगवत् ! मेरे घर मे मनुष्य का कप बनाकर परवहा निवास करते हैं, मुक्त हरामागी को यो आज तक उनके वर्धानों का सीमास्य प्राप्त हुआ मही।"

नारवजी ने कहा—''अच्छा, यह बतायो कि जो इतने भारों ऋषि मुनि झानो ब्यानी यहारमा पुरुष की निरव ही तुम्हारे पर का चक्कर समाया करते हैं। हम जो बार-बार दोड़-दोड़कर हिस्तिनएर में भ्राते रहते हैं, इतका क्या कारण है ?''

हैरिवनपुर में भादी रहते हैं, हसका क्या कारण है ?"

धर्मराज ने कहा—"भगर - यह ती सन्त महात्माओं आप
वर्षे च्यति महित्यों की मुक्त श्रुढ वास पर अहेतुकों कृपा है जो
भक्त दोनहीन मतिमलीन पर कृपा करते रहते हैं, युक्ते प्रपत्ती
सेवा का सुयोग प्रदान करते रहते हैं, आप लीग मुक्त गृहस्य
वर्ष में भूते मतिमन्द पर अनुमह करने मुक्ते आर्शीवाद प्रदान

करने को इतना बध्द करते हैं।"

नारद जो ने वहा—'राजन! यह तो है ही, किन्तु इतनी हो यात नही हैं। उतना भी अपना स्वाप रहता है। यहां आवर प्राप्त है। यहां आवर प्राप्त के यर में गूढ़ रूप से छिप्ते हुए मनुस्य वेप बनामें सासात परम्रह्म परमात्मा का उन्हें दर्गन हो जाता है। उनके दर्शनों के लोभ मे हो ये जुन्ह के मुख्य देखिए राजिय तथा महर्तिगाल आपके घर ने चारा और उसी प्रकार मेंडराते रहते हैं, जैसे जिले हुए रमलों के मधु के लोभ के नारण उसमें चारों और ममुक्त मेंडराते रहते हैं।

पर्मराज ने कहा — 'तो प्रमो ! मुक्ते उनके दर्शन क्यो नही

होते ? "

नारर जो ने बहा—''राजन ! उनके दर्शन सब किमो को नहीं होते । यहे-यहे जानो, ध्यानी, योगी यती, सन्यासी, ब्रह्म-बारी, मनक्ष्मी तरन्तर जिन्हें हूँ देते रहते हैं, क्लिया के स्वापके प्रतान के स्वापके प्रतान के स्वापके प्रतान के स्वापके प्रतान के स्वापक स्

यमेराज ने आदवर्ष के साथ बहा - "मुक्ते तो उस परसदा परमारमा के दर्दान हुए नहीं। हुए भी होने, तो मैं मायाबद जीव उन्हें पहिचान न सबर हुंगा ?" "

नारर जी ने नहा-राजन ! जिसने योगमाया के परदे ग्रे अपना मुख दिशा रुगा है अपना जो बहुरुविया नाना प्रनार के दूसरे-इसरे रूप रुग नर सुरहारे गामने आता है, उस बहु-रुपिये नी आप पहिचान भी बेचे सनते हो ? धर्मराज ने पूछा-ऐसा बहुरूपिया कीन है, वह कीन-कीन से स्पो को रख कर राज सभा से बाता है।

नारद जो ने कहा—बह स्थाम रन का वहुरूपिया है। वह कमी तो तुम्हार। त्यारा वन जाता है, कमी हितेयी वनकर समुख आता है और नुम्हारे हिन की जिन्ता करता रहता है। कमी तुम्हारे सामा वामुदेव जी का पुत्र वनकर आप रहता है। कमी आप सबके समुख असने पूजा करने लगते हो और हि। कमी आप सबके समुख असने पूजा करने लगते हो और हि। कमी आप सबके समुख असने पूजा करने लगते हो और हि। कमी आप सबके समुख असने कर पुलाने करने लगते है। तो वह अपने चरणों को निर्माह होकर घुलाने करना है। सहार मुद्दारी पूजा को स्थीकार करता है। कमी जब आप पर वह है कर झाझा देते हो तो मस्तक मुकाकर वही अद्या से आपकी बाझा कत तररता है। तो निर्माह के कमी आप उसने किसी वात की सम्मित करने लगते हो तो, वह पुर को भित्र जावार की भीत-आप को यवाच सम्मित मी देता है। वे परसद्वा परमारमा और काई नहीं हैं, में वापके पाई कर्म साराधी श्रीकृष्ण ही हैं।

घर्मराज युधिष्ठर न पूछा - क्या श्री कृष्ण परब्रह्म हैं?

ईश्वर हैं ?

नारद जो ने कहा — "ईश्वर हो नहीं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। शकर, जहां, इन्हांदि कोकपाल भी अपनी सम्पूरों वृद्धि लगाकर इनके न यथा प्रंक्ष्य को जान सकते हैं भीर न इनकी महिमा का वर्णन ही कर सकते हैं। फिर हम जैवे लगी को तो तो तात ही नया है। हम किए से तक विश्वराहीं। हम लोग तो ते विश्वराहीं। हम लोग तो वेवत मीन होकर प्रकार मिक्स के सहित उनको पूजा ही कर सकते हैं। राजन्। आज परबह्म परमास्मा को नुमने अग्र कर रक्षा है, वह तुम्हीर खधीन हो गया है। तुम उनसे

हमारी दिक्तारिस कर दो। उनसे वह दो कि वे भक्त वरसस भगवानुहम पर प्रसन्न हो जाये।'

महाराज धर्मराज युपिष्टिर को जब यह ज्ञान हुआ कि की कुटण स्वय साक्षात् परब्रह्म परमारमा है, तो उनने भारवर्ष पी सीमा न रही। बे ब्रेम बिह्न होन्द मन हो मन मगवाद औ कुटण की पूजा करने लगे, व ब्याम मान होन्द उनके स्वरूप का चिननन करने लगे।

सूतजी कहते हैं -मुनियो । जब भगवान् ने अर्जुन स वहां -अर्जुन । सुम्हे मेरे बचन मे मेरी महता महिमा के सम्बन्ध में हुख

अत्युक्ति दिलायी पडतो है बया ?" इस पर पर्जुन बहुने लगे-"नही, मगवन् । भाष मुक्तसे जो भी युद्ध कह रहे हैं, उसे सोल्ह् आने सत्य मानता है। रुपये के सी पैसी मे से एक पैमा भी मुर्फ अविद्वाम नही है। आप तो केशव हैं अर्थात् व, ध, ईग ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनो शक्तियो से सम्पन्न हैं। गवंत हैं, सर्वान्तर्यामी हैं आप ने जी यह कहा हि मेरे प्रमाव नी मनुष्यी की तो बात ही क्या देव गण तथा ऋषि महाँप गण भी नही जानते, सो यह बात सर्वया सर्व है। इस पर में पूर्ण विस्वास करता है। बयोजि आप ससार मे जितने भी ऐहवर्य हैं, पर्म का जो सार भीम समग्र रूप है सक्षार में जितने प्र**कार के य**श हैं भौति-मौति की जो समग्र की अपना बोभा है, विश्व ब्रह्माण्ड का जो समग्र जान है तथा जिल्ला भी समस्त बराध्य इन मधी से घाप मुक्त हैं। इन सब का नाम भग है, इमीलिये बाप मगवार् बहलाते हैं। बाई बितना भी ज्ञानवान बयों न हो, यह मले ही देवता हो दानव हो ऋषि महूषि नोई भी नयो न हो घापके गुमय प्रमाय नो मली मौति जान ही नहीं सकता। सब आप पूछेंगे, कि जब ये कोई नहीं जानते, तो कोई भी

तो मेरे प्रमाव को जानता होगा? तो इसका उत्तर यही है कि आपके प्रभाव को आप ही स्वय जानने मे भने ही समर्य हो। इसिवये आप पुस्य नही पुरुषोत्तम है। सब पुष्पो मे श्रेष्ठ हैं प्रकृति मे तो ग्राप परे हैं ही पुरुष से भी परे हैं या पुरुष ते-नर से-भी वतम नारायण पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम होने के साम आप भूत भावन भी हैं।

जिनने भी भूत हैं, उन सब के उत्पक्ष करने वासे पिछा है। यो भूतो से निर्मत पुरुष है वे भना आप पुरुपोत्तम को पूर्ण रीता कैसे पहिवास सकते हैं, क्योंकि आप भूतों के जनक हैं, पिता कैसे पहिवास सकते हैं। क्योंकि आप भूतों के जनक हैं, पिता कैसे साम हो बाप भूतेख भी हैं। अर्थोत् पैदा करके छोड देते ही से भी यात नहीं।

नाप इम सब भूतो के जपने नियम्तृष्य में रखते हैं। बाप उत्पादक होने के साथ ही साथ सबंभूत नियम्ता भी हैं इसलिये

भूतेच पुरुपोत्तम हैं। भूतेश होते हुए भी देव देव हैं।

ससार मे सबके स्वामी होते हैं जैसे मरो के स्वामी नर देव, राजा पृथ्वी के स्वामी बाह्मण अदेव। देगताओं के स्वामी पुरेंग किन्तु ससार भर भे जितने भी देव हैं स्वामी हैं उन सबके प्राप देव हैं सबके स्वामी हैं इसीलिये आप देव देव पुरुपीतम हैं। देव देव होने के साथ धाप सम्पूर्ण जगत् के पति वर्षां जगराति भी हैं।

लापको ही इस बात का ज्ञान है, कि कौन से कार्य मे जात् का हित होगा भीर कौन से कार्य से जगत् का प्रहिद्ध होगा। ज्ञान स्वरूप जो वेद हैं उसके प्रशायन कर्ता भी आप ही हैं। इस जगत् को आप पहिंचे उत्पन्न करते हो और फिर उत्पद्ध किये हुए का पालन भी आप ही करते हो और खब इच्छा होती है, तब जगत्वा सहार भी बाप ही कर देते हो। स्वामी उसी को कहते हैं, जो अपनी वस्तु का इच्छानुसार उपयोग कर सके। उसे नोई रोकने टोकने वाला उससे थे फ उसमें सिर पर न हो। इस चराचर जगत् के धाव एक्मात्र सब्वे सम्राट हो। कोई भी भावके बार्य म हस्तक्षेत्र नहीं बर सनता। इसित्ये आप पुरुपालम होन के साथ ही साथ जगत पति है। इस प्रकार आप ही सबने जनव हैं सबने पुत्रनीय पूर-प्राचार्य हैं और सबके राजा है। धत आपनी विमुनियो ये सम्बाध में प्रश्त करें भी तो विसन वर भाषन अतिरिक्त वाई आपनी विभूतियाँ के सम्बन्ध म पूर्ण जानवारी रखता होता, ताहम छनी के समीप जानर प्रदंत करत, उसी स जानकारी प्राप्त करते, निन्तु पपनी विभूतियों के एकमान काता आपही हैं। आपही मपनी

ही प्रदम परन स नाम सिद्धि हो सन्ता है। भगवान् न बहा--- अव्याः, तुम मेरा विमूर्तियीं वे सम्बन्ध म गया गया जानकारी करना चाहते हा, इन बाद की स्पष्ट-युला-सा वरो । जो तुम मुक्तम पूछाय उस मैं तुन्हें बताईना ।

बिमुतिया स सम्प्रता लोको को ब्याप्त क्यि हुए है अल बाप से

मूतजो बहते हैं-मुनियो । अगवान् का विभूतियो के सम्बन्य में वर्जन और भी जो स्पष्टता म पूछन उसरा बरान में झान करना।

मैंमे जाने तुरहें मनुष तो कोपी कापी। तुम हो गुनते सहत जगतपति सब जग स्तामी॥ वाने नोहँ सुर असुर भोग में लिस रहत नित। हुम देवनि के देव मूतभावन मृतनिपति ॥ 🖥 प्ररपीचम । जगत्पति, सदा सर्पदा तम रहता। बानत अपने आएकूँ, स्वयं प्रशासित नित रहत।।

### विभूतियोग के सम्बन्ध में प्रश्न (३)

### [=]

वक्तुमईस्थग्रेपेण दिन्या द्वातमविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं न्याप्य तिप्ठति॥ कथं विद्यानद्वं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भाषेषु विन्त्योऽसि भगवन्मया॥ विस्तरेसात्मनो योगं विभूतिं च जनार्जन। भूयः कथय दृप्तिद्धं शृष्वतो नास्ति भेऽञ्चतम्॥

(क्षी साल गील १० घट १६, १७, १८ इसी०)

### हुप्पय'

कैते जगकुँ व्यास करी नियसल सब यल में। कहँ कहँ वैस्रो रूप धारि नियसो प्रल जक्त में।। हे रागमी। द्वम सकल विश्वतिनि के ही द्वारा।। जाने जाको देव। करो जग को उदारा।। दिव्य नियुक्तिन को प्रमो, शीतें क्रब यरनव करो। का बनि कहँ कह यसत हो, येरी यह राका हरो।।

के ह प्रमो ! प्रपत्ती उन दिव्य विमुश्तियों को वेशन बाग ही सम्प्रूग्रीता से रहते से समय हैं, जिन विमुश्तियों से इन सभी चोकों की ज्याप्त करके मार स्थित हैं !!१६!!

भगवान् के समस्त सद्गुको को भगवान् के महान् प्रभाव को, मगदान के यथार्थ तत्व को उनके परम रहस्य को बेद, शास्त्र श्रापि मृति शोई भी पूर्णता के माप जान नहीं सकता। जब नोई जान ही नहीं सबता तो ऐसे विचित्र विषय के प्रश्न बरना व्ययं ही है ? मले ही कोई न जान सकता ही, फिर भी मनुष्य प्रश्न क्ये बिना रह नहीं सकता। शाज तक शाकारा का निमी ने पन नहीं पाया, फिर भी वायुवान हारा, यहाँ तक कि पशी माने परा के ही द्वारा का पार पाने को उड़ते हैं और जिसकी जितनी राष्ठि होती है, उतने ऊपर सक उडते हैं। बेद भी जियना पार नहीं पा सकते, उन्होंने भी जिसका वर्णन 'नेति-नेति' कहकर ही किया है उसके सम्बन्ध में शिष्य क्षण भवने गुरुमों से प्रश्न करते ही था रहे हैं और आगे भी प्रदन करते ही रहेंगे। यद्यपि उनकी समग्र महिमा को योग और विमुतियों को वे ऋषि महिंग समग्रता के लाच जानते नहीं, भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई पूर्णरीत्या जानने मे समर्थ भी नहीं। फिर मी शिष्येगण उनमे प्रश्न पूछने हैं, यदि भाग्य वहा निभी को गुरु रूप से स्वय साछात् परम्रह्म परमात्मा ही मिल जार्य, ती फिर शिष्य उनमे ती उनशी समस्त विभूतियों की जानकारी बाग करना ही चाहेगा। इसी-निये मर्जुन बाद-बाद भगवत् तिभूतियाँ के सम्बन्ध मे प्रश्न

है भीनेरकर ! मैं किस श्रांति आपका ही जिनन नरना हुआ भाषां मार्नु भीर हे अन्यन् है भेरे द्वारा क्लिस-क्षित्र आर्थों में आप बिनन नरने सोख हैं । १९७४

हे जनादेत । साप सपनं शोगजन्ति सोर पुतः विमूति वो भी जिल्तार ने करिये, क्योंकि सापने प्रमुक्तमय सबनों को गुत्र हुए मेरी पृक्ति नटी हो रही है।।हेदा।

करते हैं। मातर्वे घौर नवमें घम्याय में भगवान ने घपनी विभूतिया का वर्शन कर दिया या, किन्तु इतने से ही यर्जुन की एप्ति नहीं हुई। वह फिरणे मगवान की विभूतियों के सम्बन्ध में जानने की समुरक्षक हो उठा।

सूत जो कहते हैं—'मुनियो! जब भगवान् ने अर्जुन से प्रपने प्रश्नों को खुलामा करने को कहा, तब अपने प्रश्नों को प्रपने प्रश्नों के एस्ट करते हुए अर्जुन कहने लगे—'अगवन्! जिन-जिन विभू-वियो से प्राप्त इस सम्पूर्ण अगत् को ब्यास करके स्थित हैं, उन विभूतियों का वर्णन करे।'

भगवात् ने कहा- उनका वर्णन तो भैया, मैं प्रसंगवश कई

बार कर चुका हूँ।"

प्रजुन में कहा-आपने कड़ी कही प्रसमानुसार वर्धन किया प्रवस्य है, किन्तु यह वर्धन सक्षेत्र में किया है में उन्हीं की विस्तार में साथ सुनना चाहता है अतः अब उनका वर्धन पूर्णतया करें। और लोगों के लिए पूर्णतया वर्धन करना अस्मेस है, स्मिलसे में आप स ही इतके लिये अस्थत अग्नर कर रहा है।

लये मैं ग्राप सही इसके लिये ग्रत्यत अ।ग्रह कर रहा है। भगवानु ने कहा—तुल किस क्रीभन्नाय से पूछ रहे हो ?

षाजुन ने कहा— ने इन अभिप्राय से पूछ रहा है कि पापने बार-बार इत बात पर बल दिया है कि तुम सदा सर्वदा मेरा ही चिन्तन किया करो। आप की आज्ञानुमार यदि में सर्वदा प्रापका चिन्तन करूं, तो आप की किस मंति जान सकूँगा। प्रयम तो मुक्ते भपनी जानसे की विधि बताइये। ससार में पदार्थ तो बहुत है। तन सब जब चेतन, वर खबर पदार्थों में से किनका चिन्तन मुक्ते करना चाहिये। आप निरित्तराय ऐक्यपंदि शक्ति सम्पन्न हैं। स्पूल बुद्धि देवादि के लिये भी आपका जानना अशुक्त है ऐसे प्राप की है "मायन । किन-किन मानी में चिन्तन करूँ।"

भगवान् ने कहा-तो तुम नया केवन मेरी विभूतियां को ही जानना चाहते हो ?

प्रजुन ने नहा—सक्षेप में तो भाषने भपनी विभूतियों वा वर्णन कई वार किया है, बिन्नु में उन्हें फिर में निस्तार पूर्वन सुना चाहना है भीर विभूतियों के साथ हो भारके योग के मध्यम में भी विशेष जानकारी पात करना चाहना है। आप मध्यम है सर्वे हैं, सर्वे किया है तथा भीतार ऐसार में युक्त है। "भाप की विभूति किन पे अकसीन होती है। इसवा कृषा करने विमार पूर्वक वर्णन करें।"

मगवान ने कहा-एक ही प्रश्न की बार-बार क्यो पूछ रह

हो ? इससे तुम्हारी हिस बयों नहीं होनी ? घर्जुन ने बहा--''मगवन ! मना, ध्रमुन पान में किसी की हिस होनी है। इन ससारी पदायों में ही देनिये। निरंध उन्हों पदायों नो साते हैं, उन रमा का पामाइन करते हैं। उसी जन को निरंध पीते हैं, स्त्री पुरुष प्रमण निरंध ही करते हैं, जब इन समारी विषयों ने निरंध भोग से ही हिस नहीं होगी, तो आपके ध्वन तो ग्रामुनमध हैं। उनम मना तृक्ति कसे हो मक्ती है। शाद वे मुखकसन ने नितृत बकानागृत का विनना ही पान करना है, उतनी ही मेरी प्रमिताथा उसके पान करने की भोर बढ़ती है। भन- यद्यदि पाप पहिने इन विषयों को सुना चुके हैं फिर मो मुक्ते विन्तार के नाथ मुनाहस ।

सूत्र जी बहते हैं—सुनियों। जब धर्तुन ने बार-पार फिरम भगतान वे योग तथा बिभूति ने मध्वन्य में प्रश्त किया, तो हुत्रा ने मागर भगवन् थी बुध्या जी न धर्तुन को दौटा फटकार गहीं। बडी प्रश्नमत्त के साथ बढे उन्ताम के माथ के अपनी दिव्य विभूतिया ने मध्यन्य में बहुने को उद्यत हो गये श्रास भगवान् मर्जुन से जैसे भाषनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करेंगे । उस प्रसंग को मै आगे वहुँगा।

#### छप्पय

योगेश्वर है आपु योग के प्रथम प्रवर्तक। साधन जगके सकल सवनिके करता कारक।। कैसे चिन्तन करूँ सतत कैसे यह जानुँ। यनि विभृति छुम रहत जगत में कैसे मानूँ॥ किन-किन भावनि तै प्रमो ! कैसे हाँ चिन्तव करूँ। -भगपन ! तुमरी भांक लाह, किनि भावनि हिय में घलें॥

( 0 )

वैसे प्रुमने योग-शार्क हे त्रभो ! बताई। निज विमृति हू नाथ ! आपुने कहें जताई॥ किन्तु जनीर्दन ! जापु तानक विस्तार बतावे । योग विमृति धताइ मीड़ फिरि तै समुकार्ये !। बार-बार मैंने सुनी, तृति न होवे नाथ मम ! उत्कंडा उर में बढ़ति, शान्त करो है नरोचम।।



# भवगत् विभृतियाँ (१)

[٤]

श्रोभगवानुवाच

हन्त ते कथिप्यामा दिव्या धारमित्रभृतयः । प्राधान्यतः हुरुप्रेप्ठ नास्त्यन्तो निस्तरस्य मे ॥ अहमात्मा गुडाकेश सर्वभृताशयस्थितः । अहमादिक्य मध्य च भृतानामन्त एव च ॥

(बी बग॰ गी॰ १० च॰ १६, २० इमीर)

#### द्यपय

हैंति पोले मगयान—शुनो, भरखन यम पानी। फुरकुल में तुम थे छ पीरवर योदा सानी॥ मेरी शिश्द विमृति तिनहिँ ऋषि दुनि नित गाये। राप शारदा थेके वेदटू पार न पापे॥ बहु प्रचान तोते वहुँ, नहिं विमृति यम प्यन्त दे। मैं प्रनन्त ताते वगत, सपरो रोगायन्त है॥

ಈ ह बुद्यपेक्ट ! यस्ती बात है, यस में तरे प्रति यस्ती दिव्य चित्रुक्तिं को प्रयानना म में बहुता हूँ ! जिल्लार करूँ तो मरी चित्रुतियों का चन्त्र नहीं ॥१६॥

ह पुराजा <sup>†</sup> सर्वभूतः व हृदयः संस्थित सारमा में ही हैं। सर मूता नामानि, मध्य सीर संप्तासी में ही हैं। २०३०

जो यह समऋते हैं, कि यह जगत् ऐमे ही स्वभावानुसार विना लगान के घोड़े की भाैति इच्छानुसार दौड रहा है। ऐसा समफने वाले कज्ञ हैं। यह ससार बड़े सुव्यवस्थित ढँग से चल रहा है। इसकी मर्यादा ऐसी बँघी हुई है, कि इसे विचलित करने की किसी में सामर्थ्य ही नहीं। यह ऐसा परिपूर्ण सुन्यवस्थित मर्पादित नाटक है, कि इसके सुत्रवार ने सभी ग्रीभ-नय भिन्न भिन्न सुयोग्य पात्रों को बाँट रेखे हैं। वे पात्र ऐसे सिलाये पढाये तथा दोक्षित हैं, कि अपने अपने कामो मे तनिक भी प्रटि नहीं करते। सृष्टि करके सबकी स्वतन छोड नहीं दिया है, कि जिसके जो भन मे बादे वो सो ही करने लगे। एक के ऊपर एक अधिकारी बना दिये हैं। समय का सुव्यव-स्थित विभाग कर दियागया है। उन विभागों के सवालक, अध्यक्ष, पदाधिकारी सब नियुक्त कर दिये गये हैं। किस प्रधान-अधिकारों के नीचे के सहकारी अधिकारों हैं, इसकी ध्यवस्या पहिले से हो है। एक सर्वेनियन्ता सर्वश्रेट्ट, सर्वान्तर्यामी, सर्वाध्यक्ष अधिकारी है, उसका नाम अपनी-अपनी मान्यता तया र च के अनुसार मुख भी रखलो, नयोकि वह नाम रूप से रहित है। कोई उसे महाशक्ति कहते हैं, महेरवर, कोई महा-दित्य काई महाविझहर तथा कोई उन्हें महाविष्णु के नाम से पकारते हैं।

उन महाविष्णु की स्वास प्रश्वास विना प्रयस्त के स्वामाविक चसती रहती है। वे यविष काय करते से दीखते हैं, किन्तु वास्तव में व कर्तृं त्वाभिमान धून्य हैं अत. उन्हें करते हुए भी कमों का बत्धन नहीं होता। उनके प्रत्येक स्वास में अनन्त महाव उनके उत्पादक, पालक बीर सहारक अनत म्रह्मा, विष्णु और महेरा पैदा होते रहते हैं और प्रत्येक प्रश्वास में ये सब विलोन होते रहते हैं। जैसे वे महाविष्णु भगवान् भनत हैं वेसे ही उनके समस्त नायं भी अनत हैं। ब्रह्माड भी अनत हैं उनके निदेव भी अनत हैं। सभी ब्रह्माड प्राय एक से ही है। सभी ना सासन प्राय एक सा ही हो रहा है। जैसे एन बड़ी हांडों से बहुत से जावल एक रहे हैं, हमें यह जानता हो पि जावल पके या नहीं, तो प्रत्येक चावल को हड़ी से निवास नर उसे सेंगुली अंगूठेसे दवाकर नहीं देखा जाता। एव चावस को

स्थिति समक्त लेन पर रोप सभी चावलो जी स्थिति ना सोप हो जाता है। इसी प्रकार एक ब्रह्माण्ड का ज्ञान होने पर सभी ब्रह्माण्डा का ज्ञान हो जाता है। इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नो ब्रह्माणी ही बनाते हैं। विष्णु इसका पालन पोषणा रक्षण चरते हैं और बन्त में कट दिवश सहार करते हैं। पहिले मृटिट चरने अबैले ब्रह्माजी ही प्रदुत्त हए जब उन्होंने देला जने से साम न चलेगा, तो ब्रह्माजी ने स्थाने सहायण रूप में साम महायियों भी उत्पत्ति की इन समणे प्रजाओं का यति बनाया, इसलिये ये सस प्रजायित कहलाये।

सहाजी ही सृष्टि करते हैं अत इनका एक नाम "क" भी है। के राक्ट सहाजी का भी वाचक है और प्रजापित्यों का भी भावक है। अत. मरीषि, अत्रि, धाँद्वरा, पुनस्त, पुनस्, बयु और सीसाठ ये "सात ब्रह्मा" श्री कहलाते हैं। इन सातों के अध्यक्ष सहाजी है। जब मृष्टि हो गयी उनका कार्य चलत सगा, तब उस कार्यको मुख्यसंस्थित दंग स चलाने के लिये

नेगा, तब उस नाथ को मुख्यविध्यत देंगस चलाने में लिय भारत प्रजापित ने सब बती है। उस्तियों में से ये पेट-पेट पुरुष ट्टिंगर उन-उन बती के बच्चल सा राजा बना दिये। अस समस्त प्रजापतियों ना दश नो राजा बना दिया, यह, नशज तथा तारों ना राजा चल्दमा नो बनाया। ब्रह्मिरसों का बृह-

इसी प्रकार महाप्रलय, कल्प, वश्वर, मास, पक्ष, विन, मुह्रम, कला काच्छा आदि काल के विभाग किये। एक कल्प के समाज के लिये मुन के पुन, कल्प के वेवनएम, इन्द्र सार्गित समा एक मन्त्रन्तरावतार ये ६ निमुक्त किये। एक कल्प तक ये ६ साम करते हैं। कल्प के बदलन पर ये ६ भी बदल जाते हैं।

जगत् के सवालन के लिये धर्म तथा बधर्म दोनों को ही उराफ किया। सत्यमुग में धर्म की लोगों में स्वामाधिक हिंच रहती है। कलियुग में बधर्म में स्वामाधिक हिंच रहती है। इस पर मोग पुछते हैं, कि जब किलयुग में बधर्म कहा प्रवार होना है। हो पर तोग पुछते हैं, कि जब किलयुग में बध्म का हो प्रवार होना है। हो तो पुणानुसार अधर्म का हो से प्रवार किया करता पाहिये थे? इसका उत्तर यही है, अधर्म का तो

कलियुग में स्वामार्विक ही प्रसार हो जाता है उसके प्रचार की द्यावस्यक्तानही। जब तक घोर कलियुगन का जायगासद तर शुद्ध सत्ययुग मा ही नहीं सनता। सत्ययुग लाने को घोड बलियुर का सर्वत्र व्यमं का पसार मत्यावश्यक है। किन्तु जैसे विसी भारी पत्यर वी नीचे गिराने के लिये सब लोग जियर िरेगा उसी बोर नही सग जाते । मूछ छोप गिराने का सनुसन टीक रलने के लिये कि एक साथ ही गिरकर विसी के ऊपर न गिर जाय कुछ लोग उसे विपरीत दिया मे सीचते रहते हैं. जिससे शर्न धर्न गिरे, इसी लिये मगवान क्लियुन में भी बुख छोगो यो धम प्रचार के लिये नियुक्त गर देते हैं जिससे सतुनित रप से कलियुग का अन्त हो। वे धर्म प्रचारक भगवान की विज्ञति ही है। अगवान् वी आज्ञा ने ही वे समय-समय पर प्रवटित होकर लोगो को घर्म का पर दिखाते हैं। अधर्म की एक साथ यदी हुई बाद को रोकते हैं। वेग से बदते हुए अपमें की पूछ काल के लिये रोक थाम करते हैं। भगवत विभूतियाँ हारा हो, बल, पुरुपार्थ, किया, पराजम, पादि प्रदर्शित होते हैं।

सूतजी बहुते हैं— "मुनियों ! जब घर्जुन ने बार-बार भगवान् ॥ धपनी दिट्य विभूतियों वा विस्तार के साथ वर्णन बरने बा आप्तर विद्या, तब सगवान् ने प्रवस्ता पूर्वन बहुा— ठी ब है, अच्छी यात है जंगी तुम्हारी इच्छा है वेसा हो में बहुना। सुपने जो भेरी धपनी दिच्य विमृतियों ने सन्दर्भ में विभूतियों बरने वो बहु। है, मैं उनवा यर्णन बहुना। विस्तु धव विभृतियों वा यर्णन नहीं वर सकता। जो प्रधान-प्रधान हैं, उन्हीं दिच्य विभृतियों में ने बुद्ध वा वर्णन कहुना।"

मर्जुन ने बहा-"प्रमो ! मैं को सब विमृतियों ना वर्णन

सुनना चाहता हूँ । बाप सक्षेप मे प्रधान प्रधान दिव्य विभूतियो का ही वर्णान क्यो करना चाहते हैं ?"

भगवान ने कहा—हे कुरुकुल में श्रेष्ट पुरुष । तुम समफ बुफ़्कर भी ऐसी वार्त कर रहे हो । देखो, जिससे जिस वस्तु की उत्पत्ति है, वह उसी के गुरा बाली होती है। जैसे मिट्टी चै जितने भो वत्त बनने सब श्रुण्मय ही होने । अत. मुक्त अनल ऐस्वयं सम्पन्न ईरुबर की विश्रुतिर्धा भी अनल ही होगी । जब कोई भेरी महिमा का ही अन्त नहीं पा सकता तब मेरी विश्तिर्यों का कोई सन्त केस पा सकता है ? मेरी विश्वातियों के विस्तार का तो कही अन्त है हो नहीं, फिर महान विस्तार कर ही केसे सकता है। सक्षेप मे अपनी विश्व मुख्य- मुख्य विश्तिरों को बदलाता है।

अर्जुन ने कहा-- 'अच्छी बात है प्रधान-प्रधान का ही वर्णन कीजिये।'

भगवात् वे कहा—देखो, तुमने निदापर विजय प्राप्त कर ली है। तमोगुण को उत्पन्न करने वाली यह निदा ही है। विसने भूख को, निदा को अपने वश में कर किया है, वह सच्चा सावक है। वह दिव्य उपदेश ग्रहण करने का प्रधिकारी है। अनाधिकारी इस दिव्य ज्ञान को कभी ग्रहण हो नहीं कर कता। अतः सुनो, समस्त प्राखियों के बन्त-करण में स्पित को प्राप्त है, वह श्वारमा मेरी ही विस्तृति है। आत्म सत्ता में में ही सब सूत्रों के हृदय से सर्वास्यत हूँ। 'चेतना' रूम से मैं ही स्वका जीवन दाता है।

धर्जुन ने पूछा—जब आप हो जीवन दाता हैं। तो फिर आणो मरते क्यो हैं, आप तो अविनाक्षी अजर-अमर हैं।

घर वे नष्ट हो जाने से ही घर वाला नष्ट नही होता। जिसने घर बनाया है, वह उसकी रक्षा करता है, लीवता पातता है स्वच्छता रखता है। आवश्यकता होने पर जीर्ए होने पर गा अन्य किमो पारण से वही उसका अन्त भी कर देता है। इसी प्रकार में ही भूतो का आदि बह्या हूँ। मूतो का वाल र मध्य मे रहन याला विष्णु हुँ और सबका अन्त बरने वाला अन्तक वाल स्वरूप रुद्र है। में ही सवका आदि मध्य और अन्त है। तुम घ्यान करने के निमिक्त ही तो मेरी विभूतियों में सम्बन्ध में पूछ रहे हा न ? इसलिये जब किसी चेनन बग को उत्तरित होनी मेरा हो प्यान करो, जब किसी की सुदृढ स्थित दली, तब भी उसमें मेरा ही ध्यान करो धीर जब किसी का धन्त देखी उसका विनाश होते देखो तत भी मेरा ही ध्यान थरो। मैं उलिस नारन है, सब ना पालन कता है और दुल रूपी मृत्यु की देने वाला भी में ही है। जिनने उत्पादक वग है समा मेरी विभूति हैं। जिनने मी पासन करने वाले हैं मेरो विमूर्ति हैं। जितने महर्ता है विश्वब्रह्माण्ड के नाश में सहाय ह है, सभी मेरी विभूति हैं। माता पिता मेरी विमूति हैं। राजा, पालक, प्रप्रदाता, विद्यादाता मेरी विश्वति हैं। कान, यम, मृरयु सब मेरी ही विभूति हैं। इन सब मे तुम मेरा ध्यान करो।'

धर्मन ने बहा-धापने सब भूतों से स्थित घपनी विभूतियाँ तो बता दी। अब धादिरय, ज्योति, मस्त, नरात्र, वेद, देव, इन्द्रिय और पैतरा में जापको विभूति का ब्यान केसे करें, यह बनाइये ?

मूतजो वहते हैं—मुनियो। अर्जुन के इन प्रत्नों का यो मगवान न उत्तर दिया है, उत्तका वर्णुन में आरो करूंगा आप

सावपान होनर श्रवण नरें।

#### ह्रप्य

मेरे विनु जग नाहिँ जगत को बीज कहाऊँ।
में सरेव ही रहेँ नहीं कहुँ जाऊँ आऊँ॥
अरखन ! तू है गुहाकेग्र निद्रा ह जीती।
मैं जापूँ सब बात होहिंगी हैं रहिँ बीती॥
सब भूतन हिब कातमा, बनिके ही गिवसत सतत।
भादि मध्य कर कन हीं, सब मृतनि में ही बसता।



### भगवत् विभृतियाँ (२)

[ १º ]

ब्रादित्यानामहं विष्णुज्योंतियां रिवरंगुमान् । मरीचिर्मरुतामस्मि नत्त्रत्राणामहं शाणी ॥ वेदानां मामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वामवः । इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भृतानामस्मि पैतना ॥⊕

(क्षी प्रयाव गीव १० घव २१, २२ वर्णोव)

### द्धप्पय

पारह भी कादित्य कादिति के दून कहायें। तिति सममें ही तिन्ता मोह प्रामी सम ध्यापे।। ज्योतिन में ही सूर्य सुनहरी रिरनिनपारों। जनेपास भी मरुत भोड़ मारीपि विचारों।। सत्ताइस मध्यत्र है, क्यसुनी भरनी कादि यो। तिति सप में ही चन्द्रमा, है विमृति यम पार्म सो।।

बारह वादियों से मैं विष्णु है, ज्योनि वासो से ध्रुपनि सूर्य भी
मैं ही हूं, बायुपों से मरीवि बाजू और नशभों से शांत में ही है। पर १।।
मैं वेदों से नामवेद हूँ, देवनायों से बायव-इन्ट-हूँ । इटियों में मैं
मन हैं यौर क्रांत्रियों में को चेनता है, बहु भी मैं ही है । पर १।।

पुराणों का जब हम मध्ययन करते हैं, तब उन सबसे सर्वप्रयम मुष्टि का ही वर्णन मिलता है। पुराण किसे कहत हैं, इसका उत्तर देते हुए कहा है पुराण के दश लक्षण हैं—जिनमे इन दश बातों का वर्णन हो उसे पुराण कहते हैं। ये दश बातें सम विसम, स्थान, पोपण, अति मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति मोर मायय हैं। सब शाखों का एक मान जब्ब मालय या मुक्ति ही है। मुक्ति का तात्पर्य यथायं कर में निश्चय करने के ही निमित्त सर्ग, विसमिद नौ लक्षणों का वर्णन है।

बार-बार सृष्टि का वर्णन करने से बया अभिप्राय है ? सुष्टि का ही विशद वर्णन सम्पूर्ण शास्त्र भयो करते हैं ? इसिने करते हैं कि हि वर्ष वाहरी हैं कि हि वर्ष वाहरी हैं को ही देखने की अमता रखती है। यो इन्ह्रायातीत तहते हैं उसे इन्द्रियो ह्वाग करेंसे देखा जा सकना है, भन इन्त्रियो ह्वारा औं स्पूल पदार्थ देखे जा समरे हैं पिहले उन्हों से मागवत् बुद्धि करत-करत इन्द्रियातीत तक-पुद्धिसे मी जो परे तस्व है उस तक-पहुँच जाओंगे।

जब पहिले ही पहिल मगबान ने घपनी विभूतिमों का वर्धन किया, तो सर्वप्रवम उन्होंने सब प्राणियों के घन्त रूरण में धव-रियत म्रारमा का ही वर्णन किया।

इस पर प्रजुंन ने कहा— प्रमों । बात्मा तो इन्द्रियो द्वारा टिल्गोवर नहीं होतो । मन ने सहित समस्न इन्द्रियों जिस भात्मा को विना हो देवे लोट खातों हैं, ऐसी घाट्मा घाट्मा विमूर्ति प्रवश्य होगी, विन्तु उसे देखना हम जैसे धर्मों के लिये कठिन है, मत आप आपनी ऐसी दिव्य विमूर्तियो का वर्णन करें, नितको हम देखकर उनका ध्यान कर सकें।"

सूतजी कहते हैं-"मुनियो । जब धर्जुन ने वाह्य घ्यान करने

के निमित्त धादिरंग, ज्योति धादि में घपनी विभूति बताने की प्रार्थना की तब सम्बन्धन बहोनी को मानत पुत्र सम्बन्ध सहर्य चरावर सृद्धि सम्बन्ध बहानी के सानत पुत्र सम्बन्ध कर देखे, यह हर्रय चरावर सृद्धि सम्बन्ध बहानी के सानत पुत्र सम्बन्ध कर है। हुई है। करपण जो धदिति, दिति, वतु, पाट्या, धिर्ट्या, सुर्मा, इत्मा, मृति, त्रोववरा, ताझा, सुर्मा, स्ट्या, धरिट्या, सुरमा, इत्मा, मृति, त्रोववरा, वाझा, सुर्मा, ह्या, स्वात के जोव इत्यान हुए। उनकी सवसे बड़ी पत्नी धदिति यी, जिनसे धाता, निम, सर्मा, ह्या, वर्षा, स्वत्य, द्या, स्वत्य, स्वत्य, द्या, स्वत्य, द्या, स्वत्य, द्या, स्वत्य, द्या, स्वत्य, स

भर्जुन ने पूषा-ज्योतिष्मान् जिनने हैं, उनमे भाषकी विभृति कौन हैं?

भगवास ने बहा — सूर्य, चन्द्र, बारागळ, नसत्र, बियुत, प्रीन मादि जितन भी प्रकाश प्रवान बरने वाले हैं, उनमे मरी बि मानी सुनहरी किरळी बाल सूर्य मेरी बिभूनि है। सूर्यनारायळ ही स्वान बरन साम्य है।

मर्जुन ने पूछा—ये जी उतनास महद्यस हैं, इनमे सापनी विमूति नीत है ?

भगवात् ने क्टा--यहतों में मरीबि नाम का तेज है वह मैरा ही स्वरूप है।

भर्जुन ने पूदा-जिनने नदान हैं, उनमें धापकी विमूर्ति कोन हैं ? भगवान् ने कहा—ग्राकाश में जितने ग्रह, नक्षण तारागण चादि दिखायी देते हैं इनमे चन्द्रमा मेरी विभृति हैं।

यर्जुन ने पूछा-ये जो चारो वेद हैं, इनमे आप की विभूति

कीन हैं ?"

भगवान ने कहा —वेद तो मेरी नि:श्वास से ही उत्पन्न हुए हैं। वेद तो सभी पावन हैं प्रधान हैं, फिर भी गान की मथुरता के कारण जो घरवस्त रमणीय हैं, जिसमें बहुत ही दिव्य-दिव्य पृतियाँ हैं, जिनका सस्वर गान करने से हृदय प्रफुल्लित हो उठडा है, ऐसा सामवेद समस्त बेदो से मेरी विभूति हैं।

भर्जु न ने पूछा- 'देवताओं में भाप की विभूति कौन हैं ?"

मगवान ने कहा— 'समस्त वेबताओं के राजा वेबह हैं। ये बक्छ, कुबेर, यमादि समस्त वेबताओं के अधिपति हैं, इनके सिहासन पर बैठे रहने पर समस्त वेबनाया ऋषिगण तथा पपदेव गया इनकी खड़े होकर स्तृति करते हैं, इसी कारण करते हैं, कि ये मेरी विशिष्ट विभूति हैं।"

मर्जुन ने पूछा - मन सहित जो ग्यारह इन्द्रियाँ हैं, इनमे

भापकी विभूति कीन हैं?

भगवान् ने कहा—इन्द्रियां तीन प्रकार की होती हैं कर्मेन्द्रिय, जानेन्द्रिय धौर झन्त: इन्द्रिय धर्मात अन्त करण । ये सभी इन्द्रियां बिना मन की प्रेरणा के कुछ भी नहीं कर सकती । चक्क कप को तभी देखने में समर्थ होती हैं, जब उनके साथ मन हो । इसी प्रकार सब इन्द्रियों को समजना चाहिये। खत इन्द्रियों में मन मेरी निश्चित हैं।

भजु न ने पूछा-इन समस्त चेतन भूतो मे आप की विभूति

कौन है ?

भगवान् ने कहा-इन मभी चेतन प्राणियों में चेतना है, जीवन

है वह भेरी विमूति है। सम्पूर्ण प्रायणारियों से जो हु स सुस का प्रमुमन कराने वालो कुदि की वृत्तिक्य चेनना है वही भेरो भूनो को चेतना सबकी सम्बाभी है। चेतना के विना चंतन्यों का प्रात्तित्व हों मही।

मर्जुन ने पूदा--एकादश दहाँ ये ग्राप को विभूति कीन है?

सूत जी कहत हैं---मुनियो और प्रत्य विमूलियों का वर्णन जैसे मगवान् ने क्या है उन सबको में भागे क्रृगा।

### ह्रप्पय

महरू, यनु, साम, जयर्ष चारि ये वेद बताये ! ही तिनि तक में साम पेदविद खेख जताये !! गितने हैं तक देश खररा के सक्क निवाती ! तिनि सममें ही इन्द्र भत्रपारी जारिनाती !! इस इन्द्रिय को देह में, तिनमें में ही मन कहों।! मृतनि में बनि चैतना में ही तब देहनि रहों।!



### भगवत् विभूतियाँ (३)

### [ ११ ]

रुद्राणां श्रङ्करथास्मि विलेखो यत्तरत्तसाम् । वद्यतां पायदश्वास्मि मेरुः श्रित्तरिणामहम् ॥ पुरोषसां च मुख्यं मां विद्धि पार्च चृहस्पतिस् । सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥%

(बी भग० गी० १० घ० २३, २४, ब्लोक)

### छप्पय

च्येषक, हर, भहुत्य, वृषाकृषि कर क्षप्सानित । राम्मु, वृपाकृष, रामे, कपदी, क्षरती, रेवत ॥ प्यारहर्वे मृग व्याव कही। रहित्त में राहर । यह रामुकृति गाहिं पनेश हु ही क्षरेर वर ॥ माठ यहानि में क्षणिनि ही, संहा येरी ई कही। ही सुनेर परनानि में, यह विस्तृति येरी कही।

कि वही में मूँ सकर हूँ, यक्ष राह्मकों में कुंचेर, बसुकों में पावक भीर पितर बालों में क्रीमेर पर्वत में ही हैं। । ३॥

दे वार्ष ! पुरोहियों में मुख्य पुरोहिय बुहम्बनि मुखे ही जाती ! वेनापतियों में स्कृत भीर तलाबों में सागर में ही हूं अन्छ।

**१**६० बद्ध, मुक्त, मुमुखु भीर नित्य चार प्रकार के जीवों में निय जीव ही प्रविकारी पद पर नियुक्त किये जाते हैं। इनमें से किसी की मायु बह्मा की मायु के समान, किन्हों की मायु बह्मा जी ने भी बड़ी तथा किन्हीं-किन्ही की धायु एव परार्घ, एक मावतर बा करप की होनी है। मधिकार से निवृत्त हो जाने पर मे निरा जोव महलों में या जन लोक में निवास करते हैं। इन प्रविशारी जीको काभी भूमि पर प्रात्टिय होना है। जैसे विसन्ठ जी हैं तो

भ्रह्मा जी के पुत्र किन्तु फिर भित्रावरुण के बीस से पैदा हो गये। जब तक इनकी भागु को सीमा रहती है, तब तक ये प्रधिशारा-रूढ रहते हैं। यदि य जानी हुए तो ब्रह्मा जी के साथ ये मुख हो जाते हैं। जानी व हुए तो इनका पुनः जन्म होता है। जैसे दश यद्यपि प्रजापतियों ने राजा थे फिर भी शिव जी का प्रामान करने ने नारण नन्दी खर ने उन्हें शाप दे दिया— दश प्रजानी ही रहे, यह मोक्ष ज्ञान स विवत रहे, प्रत पहिले ता दक्ष बाह्मण थे. फिर प्रचेतामा वे द्वारा वार्झी में फिर से उत्पन्न हुए वहाँ इनका नाम दक्ष ही पहा।" य भविकारारूढ निरम पुरवी का बास्तविक स्यान तो महलाँक तया जन, तप लोक है। जब ये मधिरारारू हो जाते हैं, तो भारते मधिकार के लोक में एक रूप से बा जाते हैं। जैसे स्वारी-बिय मन्दरनर में वृहस्यति जी सप्तर्यियों में थे, तो वे मप्तरि नोक में रहत थे। जब उम पद में हट गये, तो पुन. महनींह में चन गमै। जब धद्भिरा वे पुत्र चनकर प्रकट हुए तो देवतामी वे

पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित हो कर स्वर्ग मे निवास करने समे । जब श्री रामकन्द्र जो रावस की मार कर संयोध्या पुरी में राज्य हरते लगे, तब उत्तम मेंट करने बहुत में ऋषि महर्षिणा पपारे। उनके मार्भों में बनिष्ठ जी का भी नाम है। बसिष्ठ जी तो उनके पुरोहित ही ये, उन महाँचियों के साथ माने वाले वसिष्ठ जी सार्गि लोक में रहने वाले वसिष्ठ जी होंगे। वसिष्ठ जी एक रूप से तो यहाँ रचुवश के पुरोहित रूप में रहते होंगे, एक रूप से सार्गि लोक में सहार्गि पद पर प्रतिष्ठित होंगे। ये मिवकारा-रूद पुरुष एक प्रकार में मगवान् ही हैं, विष्णु का जी पालन रूप हुए एक प्रकार में मगवान् ही हैं, विष्णु का भी नित्य जीव विकार से सार्गि लोक से सार्गि स्वाप्त को जी-जी भी नित्य जीव विकार सहस्य होंगे। ही हैं। उनमें भी जो विकार सहस्य ही हैं। उनमें भी जो वर्षे अंदर्श हैं हैं मगवान् की विवोर्ग विषय विकार सार्गि हैं। उनमें भी जो वर्षे अंदर्श हैं हैं मगवान् की विवोर्ग विषय विकार सर्गि हैं। उनमें भी जो वर्षे अंदर्श हैं हैं मगवान् की विवोर्ग विषय विकार सर्गि हैं। उनमें भी जो वर्षे अंदर्श हैं वर्षों वर्षों का वर्णन भगवान् करते हैं।

सूत जी कहते हैं—मुनियो । जब सर्जुन से झाये की विभू-तियों के सम्बन्ध से अगवान से प्रश्न किया, तब भगवान कहने लगे—प्रजुन । एकादरा कह हैं। जिनके नाम हर, बहुक्य, ज्यवक, अपराजित, बुवाकिंप, हाम्यु क्यर्दी, रेवत, मुगव्याच, शर्ब भीर, क्याली हैं। इन कब से हाम्य-शहुर भोले नाथ इनके राजा है, अध्यक्ष हैं। ये मेरी विशेष दिल्य विभूति हैं। मेरी विभूतियों में ये ही राजुर क्यान करने शोग हैं।"

रासानों से विध्या जो का परेलू सम्बन्ध हो गया था, धरः उनसे रासानी उप पत्नी कैनसी से रावण नुमकरणादि पुत्र हुए। तव तक ब्रह्माजों ने तीन ही दिसामों में सोकपानों की निष्टिची की थी। वैधी उत्तर दिसा सालों थो, ब्रह्माजी उन दिसा में एक लोवपान निषुक्त करने भी बात सोच रहे थे, विन्तु उन्हें इम् पद के प्रनुक्त कोई उत्तम पुरुष मिन नही रहा था। यस रामा सहुत धनिक थे। धन ना बोप भी कहाजी ने इसी दिसा में बनाया था। बुवेर जा में बड़ी घोर तपद्या थी। उनकी तमस्या स सन्तुष्ट हीका ब्रह्माजी इनके सम्मुल प्रकट हो गये। इनकी विध्यत सहाजी को पूजा की। इनकी प्रवास की सार्वोप विध्यत सहाजी को पूजा की। इनकी पूजा की शहाजी विध्यत सहाजी की पूजा की। इनकी पूजा की सार्वोप विध्यत सहाजी की सुना की। इनकी पूजा की सार्वोप की स्वीवार करने ब्रह्माजी ने प्रवास हो कर इनमें वर माँगने की कहा।

तव इन्होंने हाव जोडवर विनती की—"प्रभो ] यदि प्राप मुक्ते प्रसप्त हैं, तो मुक्ते नोकपाल बना दीनिय ।"

तव बहा जो ने महा—"में भी यही सोच रहा है। उत्तर दिशा लोक वाल से रहित है। तुम यक्ष राक्षमों के मिषपित बन जामो। तुम मनायोश होगे। समन्त पन के तुम हो मायोश्वर समिके जामोंगे। यक्ष राक्षमों के मिषपित होने के साम तुम दित्तेश नहामोंगे। तभी से कुवैरजी उत्तर दिशा के लोगपान हो गये, ये यक्ष राक्षना तथा सभी प्रकार के पनो के स्वामी हैं। य मेरी दिव्य विमृति हैं। उत्तर दिशा में इन्हों की पूजा करनी चाहिये।

मर्जुन ने पूछा → घट्ट बसुको से मापनी विमूति, कीन में यसु है ?

५७ ६ : भगवान् न वहा—"धर, छुव, सोस, बहु-, ब्रिनन, बनन, प्रत्यूप ग्रौर प्रभास ये ही श्रष्ट वसु कहलाते हैं, इनमे झनल-ग्रर्थात् पावक मेरी विभूति है। यही ब्यान करने योग्य हैं।

अर्जुन ने पूजा-प्रमो। शिखर वाले पर्वता मे ग्रापशी

विभ ति कीन हैं ?

मगवान ने कहा—देखो, पहाड तो बहुत हैं, हिमालय सबसे बडा पहाड है। यह पूरे भरत खड से ब्यास है, बहुत पूर तक यह समुद्र में भी हैं। ममुद्र पार के जितने छोटे यह होप हैं, सबसे हिमालय को हो शाखायें हैं। हिन्तु हिमालय पुरुश तक ही सीनित हैं। सुमेद पवंत जिपोकों में ब्यास है। इसकी माठी दिशाओं में माठी लोकपालों भी छाठ पुरियों हैं। बीच के शिखर पर स्वर्ग से मी ऊपर बहुाओं की एक पुरी हैं, जहाँ बहुए जी कभी-कभी धाकर प्रपत्त हा लागे हैं, यह सुमेद पर्वत सब साधारण की टिट से मगोचर है। पापी पुरुष इसका दर्शन नहीं कर सकता। यह जैलोक्य को घेरे हुए विश्य सुका दर्शन नहीं कर सकता। यह जैलोक्य को घेरे हुए विश्य सुका का प्रवेत हैं इसमें अमूल्य चंत ररों का मंडार हैं। शिखर वालों से से यह मेरी विश्य विश्व दिव हैं।

मजुन मे पूजा—पुरीहितों से झाप की विश्वति कीन है ?
भगवान ने कहा- अलंदे वेवतासों के स्वामी इन्द्र हैं बेते ही
पुरीहिनों के स्वामी अव्यव्ह या राजों के पुरीहित वृहस्पति अर्थे है। ये बड़े जानी तथा नीति विद्या विशारव हैं। हनके भिन्न-भिन्न
मग्वन्तरों तथा करनों से सिन्द-भिन्न जन्म हुए हैं। ये पुरीहितों के
मग्रणी होने के कारण मेरी दिवस विश्वति हैं।

अर्जुन ने पूछा-सेनापतिया से आपकी विभूति कौन हैं ?'' भगवान ने कहा-चरिले देवनाधों की मना का कोई योग्य सेनापित नही या। सेना की जय पराजय सेनापित के ही ऊतर निभर करतो हैं। योग्य सेनापित न होने ने देवनाओं की बार-बार पराजय होती थी, असूर आ आकर स्वगपर अपना अधि- \$64

कार जमा निवा करते थे। उन्हों दिनो तारक नामका एक महुर पेदा हो मना। यह हातनों के पुत्र के ब्रातिरिक्त किसी से मर हां नहीं मकता। यत देवतायां ने जिसा किसी प्रकार दिग्वनों ना पार्वतों को ने ताथ विवाद करोया। शिवनी के बीच से मान हारा सकार को जरानि हुई। वह कुलिकायों ने दनने दूप विलाया मत: इनके ६ मुन हो एवं। इसी निवं प्रवानन भी कर-माते हैं। ग्रहानी के बहुने पर देवतायों ने हन्हें व्यवना सेगपनि

नात है। पहलाबों कर ने प्रवासी की सेना की सुशिक्षित सुप-हित तथा सुवान्तित करके तारमासुद पर चहारी की भीर इतन वप कर दिया। देव सेनामति होने के बाराउँ में सेना-पतियों में सर्वश्रेटर सेनामति होन को बाराउँ में सेना-पतियों में सर्वश्रेटर सेनामति हेन सो मेरी दिवस विभूति है।

पत्र ने मुखा-निर्दा को चसती रहती हैं, बहरी रहती है, किन्तु बहुत से सरीकर, लगाव, पुरुरिकों, सक्तम हैं जो घर्ट नहीं केवल घरे ही रहते हैं, इसके झापको किन्नुदि बीन हैं ? मगवाय ने बहा-प्य समुद्र भी नो ताताव ही है। समुद्रों ना

पानी बहुता नहीं भेरा ही रहता है, सतः न बहुने बान जनसर्पों से मागर मेरी दिव्य बिसूति है। प्रजात ने पान-"क्षत्रियों में प्रापकी विस्तृति कीन हैं हैं"

प्रजुति ने पूछा-- "मन्दिकों में प्रापकी विस्तृति कीत हैं।" पृतत्री जो करते हैं-- मुनियन ! याने की विस्तृति की को करीन भगनानु करेते. उनका वर्षान में बावे करेगी।

स्प्प्य सागे हित पहुँ रहें दुरोहित किय कहाँ ! परम मान कह भीति सर्वान कूँ सर्वाह छिरापे ॥ विशेष चगमे भये पुरोहित उनके माही ।

बितने बगर्ग भवे पूरोहित उनके पाही। मोह मृहस्पति समुद्धि सुस्प सबही के बाही॥ सेनापति जग में बितै, तिनिमें ही हस्सन्द हूँ।

सेनापति जम में जिते, तिनिये ही इस्तन्द हूँ। जग के जितने जलाराय, तिनि हो विषद समुद्र हूँ॥

## भगवत् विभूतियाँ (४)

### [ १२ ]

महर्पींखां भृगुरहं गिरामस्म्येकमत्तरम् । यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराखां हिमालयः ॥ अञ्चरस्यः सर्वेष्ट्रताखां देवर्पीखां च नारदः । गन्धर्वाखां चित्ररयः सिद्धानां कपिको द्वनिः ॥

(श्री वग० गीव १० घ० २४, २६ श्लो०)-

### छप्पय

किर महान ज्ञयलम्य महरसी दश कहलावें। निति सपये ऋति श्रेष्ट गहरसी भूग्रीहें बतायें।। मृगु हैं मेरो रूज निरा में प्रत्य कहाऊँ।। ही सय यहानि माहिँ यह वप श्रेष्ट लखाऊँ।। हिसा होने सप मखानि, जप-मख हिसा रहिस है। ऋति उत्तम जगमहँ विपद, रूप हिमालय यिरनि है।।

मैं महिक से मृतु हूँ घोर चक्षरों में ब्रोंकार, यजों से जप यज घोर
 स्वावरों में विश्वालय मैं ही हुँ ॥२४॥

सम्पूर्ण बुतो में पीपल, देवियों में नारद, गन्धवों में चित्ररथ गन्धवें तथा सिदों में कपिल मूर्ति में ही हैं 11981

एक बड़ी मारी नहर है, उसमें गंगाजी ना भयाह जन निरन्तर बहुना रहता है। उसी महर में में सैकडों महन्तों उप-नहर बम्बा निवले हैं, उनमें से भी नालियाँ निवली हैं। वे नानियां खेलो में जाती हैं, खेलो में भी बहुत से बरहा बने हैं, उन बरहामों द्वारा पानी खेल की क्यारियों में जाना है, उन क्यारियों में भन्न उपजता है। उसी मन की लाकर प्राणी जीते है। इसी प्रशार यह भमस्त सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न होती है। यह सुध्टि प्रवाह नित्य है। इनमें से जो भगवत् विभूतियाँ निव-लती हैं वे भी मगवत् सदश हैं। वे भी मगवान ही बहलाते हैं। मृतु, मरीचि, बनि, बाङ्गिरा, पुलह, कर्तु, ममु, दस, विभिन्ठ कोर पुलस्स्य ये दस बहाजी के मानस पुत्र हैं। ये महान हैं। जो सपरिमेय हो, जो सबैत्र एंचमुनो के सहरा ब्यान रहनर भी एक शरीर से प्रत्यक्ष सामने प्रत्य हो जाय वे ही महान् है। वास्तव में तो एकमात्र भगवात ही महान हैं। जो उन महत् पुरप का एकमात्र अवलम्बन करते हैं वे ही महाना कहलाते हैं । ऐने महान्त ब्रह्म सक पहुँचे महचि कहलाते हैं । प्रयान् जो ऋषियों में भी महान शिष हैं। वे महर्षि के नाम मे पुनारे जाते हैं। महर्षि भ्रमन्त हैं, जिनमे से ये दश प्रधान हैं, उन दशा में भी भृगुजी सब प्रधान हैं। भृगुवंश की ऐसी धाक रही है, कि इस वश में उत्पन्न होते वाल अपने की सबसे अधिक गोरवशानी मानते रहे हैं। शुत्राचार्य जी मृगुवंशी ही ये, समी सी शुत्राचार्य के यजमान दानवेन्द्र वृषयर्वा की पुत्री शिमन्ता ने मूल से शुत्रा-पार्य की पुत्री देवपानी के जब बहन पहिन लिये तब देवपानी ने त्रोप में भरकर कहा था- "जिन ब्राह्मणों ने अपने तथोयन में इस संबार की सृष्टि की है, जो परमपुष्य परमात्मा के मुख है, जो भपने हृदय म निरन्तर ज्योतिसँग परमारमा की धारण क्रिये

रहते हैं। झोर जिन्होने सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिये वंदिक मर्यादा का निर्देश किया है, बडे-बडे लोकपाल तथा देव-राज इन्द्र-अह्या धादि भी जिनके चरणों को वन्दना धीर सेवा करत हैं--ग्रीर तो क्या, लक्ष्मीजी के एकमात्र भाश्रय परमवावन विश्वातमा भगवान् भी जिनकी वन्दना और स्तुति करते है, उन्हीं चाहाणों में हम सबसे थेंड्ठ भुववशी है। घोर इस शर्मिड्ठा का पिता पिते तो ससुर जाति का है, फिर हमारे पिताजी का शिष्य है। इस पर भी इन बुख्डा ने जैसे शूद्र वेद वद ले मैसे ही हमारे कपड़ों को पहिन लिया है।"

देवयानी के इस कथन मे बाहाणों का कितना गौरव निहित है और साह्यको से भी अगुवशीय बाह्यको ना। भुगुजी वहें ही तिर्भीत तथा महान् तपस्वी थे। इन्होने अपनी पुत्री "की" का विवाह भगवान् विच्या के साथ किया था। इन्दोने ही श्रीविद्या को पृथ्वी पर दशावतार लेने का शाप दिया या। इन्होने ही भगवान विष्तु के हृदम से लात मारी थी, जिसके चिह्न को "भृगुलता" के नाम से भव तक भगवान् विष्णु घारण करते है। प्रतेक मन्वन्तरों में ये सप्तिषियों के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। इनके वंशम बहुत से महर्षि गोत्र प्रवर्तक हुए हैं। इन्होने ही मिन को सर्व सभी होने का शाप दिया या। इनके पुत्र व्यवन हुए। व्यवन के शुनक हुए और उनके पुत्र ही अठासी सहस्र क्रव्यं रेता ऋषियों के शम्यु शौनक महर्षि हुए। यतः महर्षि मृगु समस्त महर्षियों में तथा भगवान की दिन्य विम तियों में से हैं कि

सुतजी कहते हैं - "मुनियो ! असवान धवनी धविम विमू-तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं- "अर्जुन महिषयों से भूगू महिंग मेरी विभृति हैं।"

धर्जुन ने-"पूछा-"प्रमो ! शब्दों में कीन शब्द धावको विमृति है।"

मगवान् ने कहा-"शब्द मा बर्ष जिससे प्रकट हो उमे गिरा भर्मान् वाली कहते हैं। उन सब शब्दां में जो एका अर मन्त्र हैं. जिमे भो रार भ्रमना प्रस्त भी कहते हैं, जो सभी वेदों गा सार

है। प्राचीनकाल में एकमात्र मोंकार ही वेद या। उसी हा विस्तार होकर ऋक् यजु साम और म्रायव में चार वेद बन गमे। वेद रूपो पृक्ष का योज प्रस्तुव ही है। समस्त गिराम्रो मे घोंगार

मेरी दिव्य विभृति है। धर्जुन ने पूछा-शक्तों से बीन-या यज धापनी विमूति है? भगवान् ने नहा--''यह तो सभो श्रेष्ठ हैं। यह मेरा रूप ही है, भन्त यक्षा में तुक पुटि है कि उन यक्षों में किसी न किसी प्रकार

से जीव हिंसा की समावता रहती है। यशीय संमार जुडाने में, उनकी विधियो को पूर्ण करने में हिंसा हो ही जाती है। यद्यपि शामीय वनत है। वैदिकी हिसा हिसा न भवति। यशादि वैदिर

क्मों मे जो प्रावस्यक दिसा होनी है, उनकी संशा हिसा नहीं है। उम हिमा में विशेष दीय नहीं होता ।" विशेष दीय मेंसे ही न हो। फिर भी दिया तो हिमा ही है। जिम यश में तनिव भी

हिंगा न हो वह जप यज्ञ है। मन्त्रों का विधि विहित चाहे स्पष्ट ) उच्नारण बरवे, बाहें होठ हिनाबर उपांगु जप हो प्रयवा मान-मिक जय हो ये जय उत्तरोत्तर एक मे एक ब्रोप्ट माने गये हैं। जप करने में मन्त्रसिद्धि होती है। बार्च की भावना करते हुए मन्त्र

जर से परमसिद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मण घोर पाहे गुद्ध गरे मयवान करे वेदीं की माना जो गायजी है उनका जप जो , निरंतर परना है, वर् समोध सिद्धि को भास होना है। मनः अस यम सब यहाँ में शेष्ठ है, मेरी दिव्य विमृति है।"

अर्जुन ने पूछा—"जो चलते नहीं, अचल हैं, स्थिर हैं उनमें आपको विभूति कौन हैं ?"

भगवान ने कहा— नहीं चलने वाले दो ही हैं एक पर्वत इसरे गुझा पर्व तो के पहिले तो पंख हुआ करते थे, वे उडते थे। जिस नगर पर बेड आहे थे, उम नगर को नष्ट कर हेते थे। इससे प्रजाजनो को बड़ा क्ष्ट होता था। प्रजा के लोगों ने देवेद्र से प्रार्थना की। देवेद्र ने अपने बच्च में इन सबके प्रख काट दिये। हिमालय का पुत्र मनाक एख कटने के भय से समुद्र में जा दिया इसलिये उसके प्रख बच गये। वह अभी तक समुद्र में जिया हुमा है। अन्वेपको ने अब सिद्ध कर दिया है, समुद्र के भीतर भी विशाल पर्वत हैं, ये सब पर्वत हिमालय के ही पुत्र हैं। प्रख महाल भने सभी पर्वत स्थित रहने बाले स्थावर ही गये। उस सब स्थावर पर्वतों के राजा हिमालय हैं हिमालय मेरी दिक्य विमृत्ति हैं।

ष्यर्जुन ने पूछा- "ग्रापने पर्वत घीर वृक्ष दो को घचल-स्वावर, नग बताया। न गच्छतीत नग। जो वर्ले फिरें नही। तो स्यावरो में तो पाप की विभूति हिमालय है श्रीर बूक्षों में आपका विभूति कीन हैं ?"

भगवान् ने कहा—समस्त वृक्षो मे अन्यत्य-पीपल-मेरी विमृति हैं। अन्यत्य के सूल में विष्णु का निवास है, तने में केशव, शाखाओं में नारामण, पत्तों में हरि भगवान् और फलों में समस्त देवताओं के सहित अन्युत मगवान् निवास करते हैं। यह बृक्ष साबाद् विष्णु, न्वस्य है। महात्मा गण इसके मूल की नदा श्रद्धा से सेवा करते हैं। इसका आश्रम कामनाओं को देने वाला तथा गुणों की मुद्धि करने वाला है। ग्राणियों के सहस्थो पापो का नाश करने वाला है। यह युझ वासुदेव धृश मेरा स्वरूप हो है पतः वृक्षा मे यह मेरी दिव्य विम ति है।

भजुँ न ने पूछा-"महिष्यो मे तो भृगुत्री धापकी विभूति हैं,

देवियों में भाषनी विम्ति नीन हैं ?" भगवान ने वहा-देविषयों में नारदजी मेरी विभूति हैं। यह

ब्रह्माओं वे मानस पुत्र हैं उनकी गोदी से उत्तरत हुए हैं। यह कच्चे रेता ब्रह्मचारी तथागी विरागी तथा गृही धर्म में विरत हैं। ममस्त मद्विताको वे प्रत्वेष परम भगवत् भक्त कीर जीवी

की भगवत् सम्मृत्व करने वाले हैं। इसी लिये मेरी दिन्य विभू-तिया में से एवं हैं। धर्जुन ने पूछा - गम्धर्व जो उपदेव हैं, उनमे धापकी विभूति

मीन हैं <sup>है</sup>

भगवान् ने कहा- गन्धवों से विश्वरच गन्धवीं जी समस्त

गरपर्वी गा गजा है वह मेरी विश्वति है।" अर्जुन ने पूछा--सिद्धों मे बाप की विमृति कीन है।

मगवान ने बहा-जितने ये देव, सिद्ध गर्यवं, विनर, विपुर-पादि देव जपदेव हैं। इनमें दी प्रकार के होते हैं। एक तो देव या उपदेव मोनि वाने नित्य देव । उनकी उत्पत्ति इमी मोनि मे होती है इगलिय ये जम जाति नित्य देव, नित्य विनर, नित्य गंपर्य या

नित्य सिद्ध बहात हैं। दूसरे मनुष्य योगि से पुष्य पर्म बरने वेडम भोग भोगन ने लिय देव यानि में जाते हैं वे मर्ख देव या उपदेप बहुलाते हैं। जो नित्य सिद्ध हैं, उनमें बिपन मुनि मेरी दिध्य विमृति हैं। मेरे ज्ञान के वे ग्रवार ही हैं। ये ज्ञान, ऐश्वर्ष, पर्म, बैराग्यादि सद्युणों से मन्त्रन्न तथा मूहम तथा स्यून सभी

सिदियों ने अधिपति हैं मेरी दिव्य विग् ति हैं।

मर्जुन ने पूछा-पोड़ो में बावनी विमुनि शीन हैं ?

### भगवत् विभूतियां (४)

१७१

सूत जी बहते हैं---मुनियो । स्रव भगवान् जैसे स्रपनी सन्य विभूतियो का वर्णन करेंगे, उन्हें मैं स्नाप से सागे कहूँगा।

### छप्पय

वाकी जड में विष्णु सकत सालिन नारायन! नित केराव हस्कच रहें श्रीहर्र सब पर्वति॥ सब देवनि के सहित वसिंहैं कल में श्रीश्रच्यत! यही दुक्त अथस्य रूप मम वसुँ सुरिनयुत॥ हों पीपर सब नगनि में, देवपिन गाद सुनी। गण्यवेति में विन्त्य, सिविन में कपिनह सुनी।



# मगवत् विमूतियाँ (५)

[ ₹**₹** ]

उच्चैः भवसमन्द्रशनां विद्धि माममृतोद्भवम् । ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ श्रापुधानामदं वज्ञं धृनेनामस्मि कामधुक् । प्रजनक्ष्मास्मि कन्दर्यः सर्पाणामस्मि वासुकि ॥ॐ

(बी भा॰ भी॰ १० घ० २७, २= स्तो॰)

### छप्पय

मन्यन करकी समुद्र भ्रमृत हित रस्तद्व निवमे । तिनिमें उच्चेत्रया भरूच लित सबर्द हरसे ॥ वे ही उच्चेत्रमा रूप तुम मेरो मानो । ऐरायत मम रूप सपहिँ हाथिन में जानो ॥ को मू को शासन करें, जित्त रसे नित घरम में । रीवन परना को करें, राना हैं ही नरनि में ॥

पोडामी में महुन से तराप्त होन वाला उच्चे वका पोडा मुफे
ही जानी, हाविया से ऐसावन कोर मनुष्यों में शामा मैं हो हूँ ॥२७॥
मैं पामुपों से बचा हूँ, घेतुओं से बामधेतु, पंता बचने बामों में
प्रवत्त बच्चे तथा लगी से बागुहित शाम में हो हूँ ॥२०॥

इस ससार रूप समुद्र को भगवान के अविरिक्त कोई दूसचा मन्यन नहीं कर सकता। इस ससार में विप तथा अमृत दोनों हीं मिले जुले हैं। विप को कोई पीना नहीं चाहता मनुष्य हो चाहें देन, किप से सब दूप हो रहना चाहते हैं, किन्तु जो देशांच वेन महादय हैं, वे लोक कल्याएग के निर्माच परंपकार के लिये, इसरों का हु:ल दूर करने के लिये विष का भी पान कर लेते हैं। अमृत गिकालने का जो प्रयस्त करते हैं, तो सर्वप्रथम विप हो निकलता है। विप के पश्चात रस्त निकलते हैं, अमृत निकलता है। विप के पश्चात रस्त निकलते हैं, अमृत निकलता है। यह बात ज्यान देने योग्य है, कि तुम चाहे समृत निकलता है। यह बात ज्यान देने योग्य है, कि तुम चाहे समृत निकलता है। यह वात क्यान देने योग्य है, कि तुम चाहे समृत निकलता है। यह वात क्यान देने योग्य है, कि तुम चाहे समृत निकलता है। क्या मान करके समय वहीं वत सके पान मान करते अम्य वहीं वत सके प्रवान करों जब तक अमवान की सर्यान गहोंगे, तब सक पुन्हारा उद्योग सहकार को ही बढाने वाला होगा।

वास्तव से भगवान् को कुपा के विना कोई अमृत निकालने का उद्योग कर नहीं सकता। अगवत् कुपा के विना साधन जुटा नहीं सकता। भगवान् के सहयोग के विना साधन जुटा नहीं सकता। भगवान् के सहयोग के विना साधन किया कर नहीं सकता। भगवान् के सहयोग के विना सामस्त साधन जुट जाने पर भी संधन कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। भगवान् ने अब बुद्धियोग विया तभी वेवता असुरों के समीप गये।एकता हुई अब मयम की सामग्री जुटाई गयो। सामग्री मो मगवत् विभूति हो तमो काम चलेगा। रस्ती के स्थान पर मगवत् विभूति वासुकी नाय भगवत् कुषा स्रो यो पा मगवत् विभूति वासुकी नाय भगवत् कुषा स्रो यो पा पा साधी रहे के स्थान पर मगवत् विभूति वासुकी नाय भगवत् व्हापो स्रो गये। जब देवता तथा असुर जाने में असमर्थ हो गये, तो भगवान् स्पनी विभूति तथा स्रा जो असमर्थ हो गये, तो भगवान् स्पनी विभूति तथा जुटा जो भी असमर्थ हो गये, तो भगवान्

असुर मयने को उद्यत हुए तो वे भय हो न सके। तब भगवान् उन सब देवता असुरी के शरीर मे प्रविष्ट हो गये। अजिन रूप रसकर उनके साथ मधने भी लगे। मन्दराचल नीचे पाताल मे न पला जाय, इसलिये उसे बद्धका बन कर अपनी पीठ पर धारण निये रहे। पांत ऊपर न उड जाय, इमितये एक रूप धाररण करके उसके ऊपर बैठे रहे। अमृत के पदवात जो काम-धेनु, उच्चेश्रवा, ऐरावत, कोस्नुममणि बल्पवृक्ष, अम्सराये, पविजन्य, बार्जुंचनु, रास चन्द्रमा, बदमी, बाहणी तथा प्रमृत आदि रत्न निकसे। ये सबके सब भगवान की विभृति हैं। भगवान जिसके लिये सम्मति द, स्वय साधन जुटाये, स्वय पुरापार्थ बरके प्रयस्त कर, तो जनसे जनको विभृतियाँ हो निक-लेंगी। अमृत को लेकर भी वे स्वय ही अपनी एक विमृति घन्यन्तरि के रूप से प्रवट हुए। असुर जब यल पूर्वक अपूर का छीन ले गये, ता अपनी एक विभूति भीहनी हारा भी उसकी रता भी भीर भपनी विमृति भपने शरणापन्न भक्त थवतामी को ही उसे पिला भा दिया। अष्टः भगवान् समस्त येल प्रपत्नी विभूतियों के माध्यम से विशा व रहे हैं। समुद्र के सपन स्वरूप जो बतुर्देश रात हुए वे सब वी सब सगवान् वा दिया बिसू तियां ही हैं। समुद्र सधन में बिध के परचात् वामधेतु गौ हुई फिर उच्चे प्रवा पोडा यह भी भगवत् विभूति रूप में उसप्र हुआ।

मूतजो पहते हैं—मुनियो ! अब अर्जुन ने घोड़ों में बिभूति सीन है यह जिज्ञासा की, तो अवधान नहने सबे-अर्जुन ! धमृत मन्यन के अवसर पर विष के परचान सबे प्रयम तो सानधेनु गोएँ उत्पन्न हुई । बामधेनु भो बीओं में मेरी दिस्स निभूति हो हैं। प्रत्येक सुभ कार्यम यो दान किया जाता है, श्रत इन कामधेनु गौबो को बाह्यणों के प्रर्पेश कर दिया गया। इसके पश्चात चन्द्रमा के समान स्वच्छ शुभ्र वर्ण का उच्चे अया नाम का घोडा उत्पन्न हुआ। यह घोडा क्या है, भेरा ही स्वरूप है मेरी ही दिव्य विश्तृति है।

अर्जुन ने पूछा—'हाधियों में आपको विमूित कीन है ?'' भगवान ने कहा—'समुद्र मन्यन के घनसर पर उच्चे अवा के परचात ऐरावत हायो उत्पन्न हुआ। वह भी हिम के सहश सम्बद्ध शुभ्र वर्गाका था उसके चार वडे-यडे दित थे। वह ऐरावत भी मेरा हो रूप है। गेर ही दिव्य विमूित है।"

बार्नुन न यूछा—'मनुष्यो म लापको विम् ति बौन ह ?' भगवात् ने कहा— मनुष्यो में जो राजा हैं। बोभा तथा श्री सम्पन हैं। जो साधारता प्रजा को धपनी इच्छानुसार चछा सकते हैं। बपने सकत पर नचा सकते हैं। जो उनसे कर लें सकते हैं। प्रजामों की बस्तुबों से रमा कर सकते हैं। प्रजा के सेह माजन बन सकते हैं। बहुमत जिनके पक्ष में हैं ऐसे विशिष्ट व्यक्ति बेरी विभृति हैं।

मजून ने पूछा-बायुधो स भाग कीन हैं?

भावात न कहा-आयुवा मे तो मैं दर्भाचि मुनि की अस्मियो से निर्मित इन्द्र का बच्च हूँ। इससे अच्छ दूसरा कोई आयुध या प्रस्त नहीं है अत यह मेरी दिव्य विभूति है।

अर्जुन ने पूछा-धेनुओ म आप की विभूति कीन हैं?

भगवान् ने बहा—बता तो दिया। समुद्र मन्यन के समय समुद्र से निकली कामधेनु मेरो गौओं में दिव्य विभूति हैं।

नजु न ने पूछा—सन्तानोत्पत्ति में जो कारण हैं, उनमें आप की विमृति कीन हैं ? मगवान् ने कहा-धर्मं से घवरुद्ध जो काम है, वही काम देव या करदर्भ मेरी विभूति हैं।

अर्जु न ने पूछा-"सपों में भापकी विभूति कौन हैं।"

सपान ने कहा—वही वासुकी नाग सभी में भेरी विम्रित है, जिने रस्ती बनाकर मन्दराचल को रई बनाकर समुद्र मया गया या। समुद्र मन्यन मेरी विम्रुतियों के प्रतिरिक्त अन्य किसी से हो हो नहीं सकता।

भजून ने पूछा--सपों में तो आप वासुकी हैं, किन्तु नागों में

मापकी विभति कौन हैं ?

सूतजो कहते हैं— "मुनियो! अब आगेको अगवान् की विभूतियो का वर्रोत मैं आगेके प्रकरण में कर्डगा।

## द्यप्य

सम रास्त्रनि में बज्ज विज्ञजन मोइ यतायें। है म्यति ही दुरघरस नाकपति खाइ बलायें॥ सप धेनुनि में सुघर कामपुक् घेनु कहाऊँ। सप मानिनि कूँ परम प्रन्यप्रद पयह पिराऊँ॥ जग की उतपति के निमित, कामरेव मम रूप है। ही सरपनि में थासुकी, जो सप सरपनि मूप है।



# मगवत् विभूतियाँ (६)

## [ 88 ]

अनन्तःश्चास्मि नामानां वरुषो यादसामहस् । पितृष्णामर्थमा चास्मि यमः संयमतामहस् ॥ प्रह्णादश्चास्मि दैत्यानां कालाः कलायतामहस् । स्गार्षाः च स्रोन्द्रोऽह वैनतेयश्च पत्तिषास् ॥⇔ (धो मणः गो० १० प्र० २१, ३० क्लोक)

#### छप्पय

सहस फनि तैं सात प्रेमपुत पप युन मार्ने । सब नागिन सै श्रेष्ठ श्रेष वे ई कहलावें ॥ रीप हमारे रूप जिते जलकर जम माही । तिनि सब में हीं परुन रहें पन्जिम दिशि मही सब पितरिन में ज्यमा, मेरी कको सहसा है। रासन करता है जगत, तिनि में मम यम रूप हैं ॥

जिन शेप की सुदर सुखद शैया पर श्याम सुदर सदा सुख से

मैं नामों में झनन्त साम का नाय हुँ, जलवरों में देवला, जितरों म भर्यमा भीर तासन करने वालों म यम मैं ही हूँ ॥२६॥

मैं दैरवों ने प्रहाद हूँ, नस्ता करने वालो मे कास, वशुम्रो मे सिह भीर पक्षियों ने गरड हूँ ॥३ ॥

शयन करते हैं। वे शेष भगवान् से पृथक् नही । भगवत् स्वरूप हैं। उनकी महिमा का कही पन्त नहीं है, घठः वे प्रमन्त कहाते हैं। ये जगत् मे प्रलय के प्रनन्तर जो कुछ श्रवशिष्ट रह जाते हैं. श्रेप बच जाते हैं वे ही ये विश्वरूप, देवरूप, नागराज, सहस्र फर्छो बाने भगवान् की तामसी मूर्ति शेयनाग जी हैं। ये समस्त नदी नद तथा पर्वत श्रीर वृक्षो सहित इस पृथ्वी को श्रपने सिर गर धारण किये रहते हैं। इतनी भारी पृथ्वी को तथा भूती की घारण करने में इन्हें तिवक भी प्रयास नहीं होता, इन्हें बीम भी प्रतीत नहीं होता, ऐया लगता है, मानी मेरे सिर वर नोई सरसो का दाना रखा हो । वे भगवान् के ममिश्र छप ही है, उनकी सूर्ति ही हैं, फिर भी में अववात के जनन्य कक है। मपने सहस मुबी से, यो सहस्र जिल्लाओं से निरन्तर अगयान के नामी का ही उच्चारण करते रहते है। ये नामानुरागियों में सर्वयेष्ट है। भगवान की सेवा में सवा सर्वदा तत्वर रहते हैं। जब मगवान सीरसागर में शयन करते हैं, तब ये शेषजी रीया बनकर उनकी सेवा करते हैं। जब भगवान भवन में निवास करते हैं, तो ये शेप जी भवन बन जाते हैं। जब भगवान विराजमान होते हैं तो उनके नीचे शेपासन के रूप में आसन बनकर परिचर्या करते हैं। जब भगवान प्यारते हैं तो ध ही शोप मणवान् बरण पादुश का रूप घारण कर क्षेत है। अगवाद की सेवा के लिये क्ल, विधीना तिकमा सब कुछ बन जाते हैं। जब भगवान् सिहासनारूद होते हैं, ती शेपनी आतपत्र छत्र वनकर मगवान के श्रीयग की छाया करते हैं। वसुदेवजी जब भगवान् की धाधी रात्रि में वर्ण के समय गोवुल लेजा रहे थे, तब इन शेपकी ने ही छत्र वनकर उनकी वर्षा से रक्षा की। ये मगवान् के श्रामित्र रूप हैं, इसीलिये इनवी शेष सन्ना है।

, ) सूतजी कहते हैं—मुनियो । अपनी विभ तियो का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं—"धर्जुन ! सर्पों की ही एक जाति नाग होतो है। ये बिना कहे किसी को काटते नहीं । उन नागों के राजा सहस्र फुछ बाले शेष नाग हैं, वे धनन्त नाग भेरी बिभूति हैं।"

पर्युत ने पूछा- 'अलवर जीवो मैं शापकी विमृति

कौन हैं ?''

सगवान् ने कहा--समस्त जनवरों के राजा नोकपाल वस्ता हैं, ये पश्चिम दिशा के लोकपान हैं और अरे अनस्य मक्त हैं, अतः मेरी दिव्य विमृति हैं।

मर्जुन ने पूछा-"पितरो मे बापकी विमृति कीत हैं ?"

मगवान् ने कहा—"पितर दो प्रकार के होते हैं। एक सानिनक दूसरे निरित्तक कुछ पितृगण नित्य होते हैं, जैसे कव्यवाह, प्रमल, सोम, यम, अर्यमा, धानिक्शाल और वहिष्ट । इन सक पितरों के राजा प्रयमा हैं, यत पितरों से ये मेरी दिव्य किम ति हैं।"

धर्जुन ने पूछा-- धर्म तथा धर्म का निर्माय करने वालो मे तथा निम्रह भीर अनुमह करने वालों में आप कीन हैं। ऐसे न्याय-

क्लाओं में आपकी विभ ति कौन हैं 9"

भगवान ने कहा—देखो, प्रायो मात्र के वर्भावमें का निर्हाय करने वाली से यमराज जो सर्वश्रंष्ठ हैं। वे दक्षिण दिरा के लोक-पाल हैं। विवस्वाद सूर्य के पुत्र हैं तथा यमुनाजों के बड़े भाई हैं। से ही यमराज है और से हो वर्मराज भी कहनाते हैं। पापी तथा पुष्पात्मा अपनी भावना के सनुसार इनके भीश्यत तथा रौड़ क्या ना दर्शन करते हैं। पुष्पात्मायों को ये परमशान्त तथा सौन्म दिखायों देते हैं तथा पापियों को से ही, घषण नयन, मर्यकर सूर्ति, क्रोध से दाँत करकराति विजलों की सीति जिल्ला को जपलपाते हाय में कालदण्ड लिये हुए दिलायों देते हैं। ये किसी के माय पक्ष- पात नही करते। न किसी से रागन द्वेष । धर्मकी तराजूमे तोल कर पाप पुष्पका फल देते हैं। इसी लिये वे मेरी दिव्य विभृति हैं।

मर्जुन ने पूछा—"दैत्यों में मापकी विभूति कौन हैं ?"

भगवान ने वहा —देत्यों के राजा तो हिरण्यकारिषु तथा हिरण्याक्ष थे, ये बडे पापी तथा दुष्ट थे। यत. हिरण्याक्ष तो मैंने श्रूकरावतार रक्ष कर भोर हिरण्यकारिषु को नुश्विहायतार घारण करके मार दिया। हिरण्यकारिषु के ह्वाद, सह्वाद, अनुह्वाद भीर महाद ये चार पुन हुए, वैसे मह्वाद जी घरणा में तो सबसे छोटे थे, १कन्तु पुणों में सबसे अंचे ये, १कन्तु पुणों में सबसे अंचे ये। हिरण्यकारिषु को मार कर मैंने मह्वाद वो के सद्युणों से तथा जनकी बहेतुकी भक्ति से रीमकर जन्ते ही समस्त देत्य दानावों का राजा बना दिया था। पत देत्यों में वे ही मेरी दिव्य विम् ति हैं।

प्रजुत ने पूछा—''ससार ने जितने गराना करने वाले गराक

हैं, उनमें भाप की विभृति कीन हैं ?"

भगवाय ने कहा—गणना करने वाले गणको से में काल है। काल यमराज के मनी हैं। वे तभी प्राण्यियों की सायु का लेखा-जोखा रतते हैं। किसे कितने दिन तक जीना है, कव किसे मरना है, यह सब यमराज के महामत्री की बही से लिखा रहना है। जिस समय जिस प्राण्यों के सायु के वर्षों की गणना पूरी ही जाती है, ये तुरत प्रमंग सहसरी मनी मृत्यु को सूचना दे देते हैं। मृत्यु उस प्राण्यों के साथ के वर्षों की गणना दे देते हैं। हैं। उस मार्थों की प्रमंग प्रस्ता के पास उपस्थित कर देना है। काल देव किसी का पराधारा नहीं करने। इनकी गणना से मुहि-मान्न-पर की मी मुटि कसी नहीं। रहती। सत: गणना करने वालों में ये कालदेव सेरी दिव्य विम् ति हैं।

मर्जुन ने पूडा-"पराधों से धापको विमृति कौन हैं ?"

मगबान् ने कहा—जितने पशु हैं मुग है उनमें परम साहसी, तेजसी, बलबान् तथा, दक्ष जो मुग्याग पिंह है, वह मेरी विम् ति हैं। इसीलिये जो पुरुषों में खेळ होता है उसे पुरुष पिंह कहते हैं। मुगों का इन्द्र मणींत् राजा होने से सिंह मृगेन्द्र कहताता है, वह मेरी दिल्य विभ ति है।

प्रज़िन ने पूछा-"पक्षियों में प्रापकी विमूति कीन हैं ?"

मगदामें से कहा—पिक्षयों में विनतानंदन क्रयप भी के पुत्र गहड जो मेरे परम भिय हैं। वाल खिल्यों के तपोमय संकल्य से में क्रयपत्नी विनता के गर्म से उत्पन्न हुए। वाल खिल्य तो इन्द्र के स्थान में दूसगा इन्द्र ही उत्पन्न करना चाहते थे, विन्तु महाजी के कहने पर ये पिक्षयों के इन्द्र खगेन्द्र हुए। इनकी सामध्यं प्रमित है। युद्ध में इन्होंने मुक्त बिच्ला को भी सन्तुष्ट निवया था। इसीन तिये मैंने इन्हें ब्वजा में रखा। इसीनिये मेरा नाम गठडब्वा है। जब इन्होंने मुक्ते युद्ध में सन्तुष्ट कर विया, तो मैने इनसे वर मौगने को कहा।

त्व इन्होने कहा—''में झाव से पराजित थोडे ही हुझा हूँ, मैं

तो जीता हूँ झतः आप ही मुकते वर माँगिये "

सब मैंने इनसे अपना वाहन तथा मित्र बनने का बर माँगा। सभी से ये भेरेदास, सखा, बाहन, झासन, ब्वजा, चौदनी वेदमय ब्यजन बन गये। मैं इनकी पींठ पर चदना है। ये मुफसे धनन्य होने के कारण भेरी दिव्य विमृति है।

मर्जुन ने पूछा—"संसार में जितने पावन बनाने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं, उनमे बापकी विमूति कौन हैं ?"

सूतजी कहते हैं—मुनियो ! अब भगवान् जैसे अपनी अग्रिम विम तियों की कहेंगे, उनका वर्णन में आगे करूँगा।

### ह्यय

मेरे जो ऋति यक सुकुटमिन ऋतुर कुलिन में ।

मम प्रहाद स्वरूप नहां। सबई दैत्यानि में ॥

कितने हैं जगगणन काल तिनिमें कहलाऊँ।

सपकी गणना करूँ सबिन परलोक एकाँ।।

मन के जितने जीव हैं, दिख्ँ सिंह मृगराम हैं।

वैनतिय सम रूप है सब पश्चिन समराम हैं।



# भगवत् विभृतियाँ (७)

[ { } } ]

पवनः पवतामस्मि रामः श्रह्ममृतामहस् । भूपायां मकरबास्मि स्रोतवामस्मि जाह्ववी ।। सर्गायामादिरन्तव्य अध्यं व्ववहमञ्जून । अध्मात्मविद्यानियानां वादः प्रवद्वामहस् ॥॥

#### ल्प्यय

श्वनिल श्रनल जल बगत गाँहि पावन निरमल श्वति । तिनि सपमें हों पवन करूँ पावन वग नित प्रति ॥ शूरपीर जी करें शल गारन रक्का हित । तिनि सपमें है राम रूप गेरी सुंदर श्वति ॥ खलमें जितनी गीन हैं, तिनियें में ई मकर हैं। - मदियनि में भागीरथी, वाप हरन नित निरत हैं॥

<sup>\*</sup> मैं पवित्र करने वाशों थे पवत हूँ, माझवारियों में राम, मस्त्री में मकर बौर नहियों में बङ्गा जी में ही हूँ 11३ (11

है मर्जुन ! सुन्दियर का बाहि, यथ्य कीर कल में ही हूँ, विद्यासी में मध्याम विद्या भीर बाद विवाद से बाद में ही हूं ॥३२॥

यह सरोर स्वयाव से ही अधुद्ध है। हड्डो को प्रशुद्ध माना है, उसो हड्डो के डांचे के ऊपर यह शरीर निर्मित है। नस, नाडी आर्ते, मास, रक्त चर्म, नस, रोम बास ये सब के सब अशुद्ध हैं, ये हो सब शरोर के आधार हैं। मस, मुत्र ये महा अशुद्ध हैं, ये ही शरीर में सदा भरे रहते हैं। शरीर के नव द्वारों से लालो रोम कूपो से सदा मल ही निकलता रहता है। इस धारीर की मशुद्ध शास्त्रकारों ने मिट्टी जल, अगिन तथा वायु के द्वारा बताया है। समय से भी पदार्थों की शुद्धि होतो है। मन्न है लक्डो, हड्डी, सूत्र, मधु, नमक, तेल, गृत, बादि रस, सुवर्ण, पारा आदि तेजल पदार्थ, चर्मकी बनी वस्तुएँ तथा मिट्टी के घने बतन । इन सब की छुट्टिकाल, बायु अगिन, मिट्टी तथा जल से होती हैं। कुछ पदायें ऐसे होते हैं कि समय पाकर धनने घान पवित्र बन जाते हैं। जैसे गृथ्वी को किसी ने मल मूत्र द्वारा अधुद्ध कर दिया। कुछ समय क परचात् यह वायु लगते-लगते अपने आप गुद्ध हो जायगी। कोई घातु का बतन है, यह अगुद्ध पदायों से, अस्पर्यों के स्पन्न से या अस्य किसी कारण से असुद्ध हो गया. तो उसे अग्नि मे सपालो, सुद्ध हो जायगा। मिट्टी का कुल्सड है, किसी ने पानी पीकर उच्छिप्ट करके अधुद्ध कर दिया, उसे फिर से जल से घोकर मन्ति मे पका लो पवित्र हो जायगा। कोई सोटा आदि घातु भाग में पेश को चावत्र हा आधागी। कोई सारा जात्य या क्या पात्र है, उसे शीच को ले तथे, तो जिट्टी से मतकर पानी से धोने से पितत्र हो जायगा। सुवर्श तथा चौदी के वर्तन हैं, उचिद्यष्ट हो गये तो उन्हें कैवल जल से हो चो दो तो पित्र हो जायगे। इस प्रकार बाहुरी पदायों की शुद्धि में देग, काल, मिट्टी, जल, अग्ति तथा बायु ये कारण हैं। चित्त को शुद्धि के लिये स्नान दान, तपस्मादि कारण हैं। यद्यपि शुद्धि अनेक पदायों से होती हैं किन्तु पिन्न करने वालों में वायु की प्रधानता है। बाहरी पदार्थ वायु के लगे बिना गुद्ध नहीं होते। धन्तः करण भी प्रणायाम के बिना गुद्ध नहीं / होता। प्राणायाम को सबसे अंध वल बताया गया है। समस्त संसान को बायु ही पिन्न कर रहे हैं। बायु ही जीवन प्रदान कर रहे हैं। बारोरों में प्राण कर से बाहरी संसार में पबन प्रयदा बायु कर से ये पदार्थों को पानन बना रहे हैं। बत: ये जीवनधारी मी हैं भीर परम पानन भी है।

सूतजी कहते हैं—"मुनिया ! मगवान घपनी विभ्रतियो का वर्णन करते हुए कह रहे हें—"अर्जुन ! ससार में जितने मी पवित्र करने वाले पदार्थ हैं, उन सब में वायु देव में ही हूँ, वे

मेरी दिव्य पायन विभूति हैं।" अर्जुन ने पूछा—"शस्त्र चारियों में सर्वश्रेष्ठ शस्त्रधारी कौन हैं?"

भगवाम ने कहा— चाक्रधारियों में दशरण नन्दन श्रीराम में हो हैं। वाक्रधारियों का जहाँ विन्तन करना हो, वहाँ घनुप घारों श्री रामवन्द्र जो का हो विन्तन करना चाहिये। राम रूप से मैंने ही तो राक्षसों ना वस किया था। यद्याप राम सामाव मेरा स्वक्रप हो हैं, फिर भी शहरवाधियों में मेरी परम दिस्य विन्मू ति के रूप में भी है श्रीराम का वाण अभोध है, वे न तो दो वात बोनते हैं और न शत्र संहार के समय दूसरा वाण धनुप पर चढाते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ण करके हो सोटता है। उचता है, वह वाण उस उद्देश्य की पूर्ण करके हो सोटता है। का ति ते तो सन्दा अभ्यय-अभोध-होतो है। उसे पाम वाण प्रोपिष करहे हैं। उसे प्रमुक अधिपि उस रोम की राम वाण प्रोपिष है। अर्थांत्र उस औषिष से वह रोम प्रवस्य चला हो जाया।

भागवत दर्शन, खण्ड ७६ श्रीराम का बाए। अमोध होने से वे समस्त शहतधारियों में

१८६

थे छहै। मर्जन ने पूछा-- "जलचर मछलियों में आपकी विमृति कोन है ?"

भगवाम् ने कहा-- जलचर भत्स्यो में मगर ही मेरा स्वरूप

है। वही जलचर जीवो में सर्व श्रेंप्ठ प्रभावशाली जीव है वता मेरी विभृति हैं।

भर्जुन ने पूछा-"वेय से बहने वाली नदियों में भापकी विभ ति कोन-सी नदी है ?"

मगवान् ने कहा-नदिशी में गङ्गाजी मेरा स्वरूप हैं। स्वरूप क्या है मैं स्वय ही पिधल कर दव हो गया है, मतः गञ्जाजी का एक नाम ब्रह्मद्रव भी है। शिवजी के मुख से धपनी महिमा का गान सुनकर मेरा हृदय ही द्रवित नहीं हुआ शरीर भी द्रवित हो गया। उसी बहादेव की बहाजी ने भपने दिन्य कमन्डलु मे घारण किया। जब बामन रूप से झाह्याण्ड को

न।पते हुए मेरा चरण ब्रह्मलीक पहुँचा, तो उसी कमन्डलु के जल से अन्होंने मेरी पाद पूजा की । जिसे परम पवन मानकर शिवजी ने भएने सिर पर धारण किया। वे ही जैलोक्य को पावन करने वाली मेरी दिव्य विभृति श्री गङ्गाजी ससार की समस्त सरिताओं मे सर्वश्रेष्ठ हैं।

अर्जुन ने पूछा-- ''चेतन प्रास्तियो में तो जीवन मापकी विम ति हैं, अचेतनो मे आपकी विम ति कीन हैं ?"

भगवान् ने कहा-समस्त शृष्टियो मे जो जनेतन पदार्थ हैं, उनका बादि मध्य बीर बन्त अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और विनाश रूप से में ही अवस्थित हैं। समस्त जह चेतन मृष्टि का आदि मध्य अन्त रूप जा नाल है वहमेरा ही स्वरूप है।

धर्जुन ने पूछा--"जितनी विद्यावें है, उनमे कौन-सी विद्या आपका रूप है ?"

भगवान् ने कहा—कोक में बिद्या तो बहुन सो बतायी जाती हैं, किन्तु जो मोक्ष की हेतु भूता अध्यात्म विद्या है, वही बास्त-विक विद्या है। जो ससार सागर से सदा के लिये विमुक्त बना देने वाली विद्या है, वह यही क्रध्यात्म विद्या है। इसी के हारा मेरा साक्षात्कार हो सकता है, अज्ञान प्रथकार का सदा के लिये नाश हो सकता है। अतः अध्यात्म विद्या हो मेरी विभित्त हैं।"

अर्जुत ने पूछा—"विवाद करने वालो से सम्बन्धित कथा

भेदों मे बापकी विभृति कीन है।"

भगवान् ने कहीं—मनिषियो ने जल्प, विलण्डा और वाद ये तीन वाद विवाद करने वाले कथा भेद बताये हैं। शास्त्रार्थ करने वाले इन तीनो का आश्रय लेकर ही परस्पर में विवाद करते हैं।

जल्प दो उसे कहते हैं, कि अपने पक्ष का मन्डन करने के निमित्त तथा प्रतिकादी के पक्ष का खन्डन करने के निमित्त उचित अनुचित जो बाहे हचक्के अपनाव । हमने चाहे उचित या अनुचित जो भी पक्ष ले लिया है उसे युक्तियों तकों द्वारा सारा सिद्ध करने के प्रथल को जल्प कहते हैं।

वितारा उसे कहते हैं, कि अपना यक्ष भने ही सिद्ध न हो, ( किन्तु दूसरे के यक्ष का खन्डन हो जाय। यहाँ सत्य निर्णय उद्देश्य न होकर विषक्षी को कसे भी परास्त करदे यही उद्देश्य रहता है। जस्प मे तो स्वपक्ष समर्थन परपक्ष विष्वसन द्वारा जपनी विजय की ही बेष्टा होती है। छल, जाति, निग्रह स्वान द्वारा पर पक्ष को दूषित करते हैं। छल तो उसे कहते हैं, किः किसी वाक्य का पद में प्रमोग तो दूसरे अभिप्राय से किया गया है, किन्तु उसका कोई युक्तियो द्वारा विलक्षण अर्थ करके प्रतिपत्त के अर्थ में दोप सिद्ध करना ग्रयं का अनर्थ कर अलना।

/ जाति उसे कहते हैं—िक घपने पास भी जिस प्रश्न का 'ययापं उत्तर नहीं है, प्रति पक्षों से ऐसी बात पूछकर उसे निस्तर कर देना।

निग्रह स्थान वह कहनाता है औ वादी के पराजय का कारण हो। इसके प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाबिरोध, प्रतिज्ञवस्थासादि घनेक भेद हैं। वितन्डा धीर जल्प दोनों में हो ये सब हथक है बरते जाते हैं।

वाद उसे कहते हैं, जिसमे गुद्ध भावना से तत्वनिर्णय के उद्देश से शास्त्रीय वचनो से बिना छुद कपट के कपोपकपन या प्रश्नोत्तर किये जाते हैं। यह कपोपक्यन या प्रश्नोत्तर किये जाते हैं। यह कपोपक्यन या प्रश्नोत्तर अपनी विजय के उद्देश से या दूसरे को पराजित करने के उद्देश से नही होता। यथार्थ तत्व क्या है इसका निर्णय ही इस कपोप्त करा का एकमाम उद्देश होता है। ऐसे प्रक्लोतर उत्त बिन्नायों वीतराग से सहगाठियों से घथवा गुरु शिष्य में ही होते हैं। एक अपनी शका की प्रकट करता है, दूसरा उसका गुक्तिपुक्त प्रमाण और तकों हारा प्रतिक्षा, हेतु, उदाहरण उपनयन और निगमन इन पांच अवयवों हारा उसका उत्तर देता है। अन्त में जो मुख राका रह जाती है उसका भी समाधान करते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रश्नुसरों हारा जो तत्व निर्णय होता है। उसो का नाम 'वाद' है। विवाद करने वाजों से सम्बन्धित कथा भेदों में 'वाद' ही भेरी दिव्य विश्वात है।

अर्जुन ने पूछा—"समस्त अक्षरो में आपकी विभूति कौन -सा ग्रक्षर है ?"

सूतजो कहते हैं-मुनियो! आगे को विभूतियों का वर्ण न अगवान् जो करेंगे उन्हें मैं आगे करूँगा।

### क्रपय

जय-जय जम की सुष्टि होहिँ हीं ध्यादि कहाजै। होये पालन जयहिँ मध्य तबई कहलाऊँ॥ प्रकाय काल जय होहि ध्यन्त मेरी स्वरूप है। प्रादि ध्यन्त मम रूप जगत तो अन्य-कुम है॥ दिया हैं। अध्यात्म हैं, तब विवर्षि में सुक्टमि। -तिया हैं। अध्यात्म हैं, तबबाद तू मोड़ गिन॥



# भगवत् विभूतियाँ (८)

[ १६ ]

भ्रात्तराखामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च । श्रहमेवात्त्रयः कालो घाताऽहं विश्वतोष्ट्रयः ॥ मृत्युः सर्वहरश्राहमुद्गवयच भविष्पताम् । कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीखां स्मृतिभेषा छतिः लगा ॥

(बी मग० गी० १० म० १३, ३४ स्तो०)

#### ळप्पय

जितने ऋतर कहें जगत में जो त्तर नाहीं।
ऋत्तर एक अकार समुद्धि तिनि सम्के माही।।
मक्तर एक समास कहों। व्याकरन माहिँ जो।
सब समास में इन्द्र रूप मेरो ही गुम सी।।
हो ही ऋत्तर माल हैं, महाकाल मीहँ कहत।
धाता मेरो रूप है, जाके मुख सम दिशि रहत।।

में सहार स्वर्धायों से सर्वेहर मृत्यु हूँ, साबी नल्याएं। में उत्वर्ष तथा दिस्सो म, कीनि, थी, बान्, म्मृति, मेथा, धृनि स्रोर समा में ही हैं 113 VII

<sup>#</sup> मसरी में में भ्रमार हूँ, समाती थे इत्य समात, शपशील वासी में में मलयनार तथा कर्मफल दातायों में मंत्र कोर मुख बाला घाता में ही हैं ॥३३॥

· वाणी द्वारा जो शब्द व्यक्त किये जाते हैं, उन मब में झकार को ही प्रधानता है। वर्ण दी प्रकार के होते हैं, स्वर पीर व्यजन । व्यजन सब हलन्त होते हैं । जैसे 'क्' कका उच्चारण हम तभी कर सकेंगे जब इसमें श्रकारादि स्वर संयुक्त हो। कु में 'अ' संयुक्त करो तब 'क' होगा। इस प्रकार स्वरो के बिना व्यजनो का उच्चारण नही होता। श्रव स्वरो में सर्व प्रथम "झकार" है। इसी श्रकार की प्रधानता समस्त स्वरों में है। जैमें श्रकार की दुगुना कर दो तो, श्र+श्र=धा हो जायगा। 'श' में छोटो की मात्रालगादो 'शि' बन जायगी 'श्र' में बढ़ो ई की मात्रा लगा दो तो "भ्री" बन जायगी। श्र मे उकी मात्रालगा दो "ग्रु" बन जायगा। इसी प्रकार सभी स्वरों में समफ लेना चाहिये। इससे सिद्ध हुमा। प्रकार न रहित किसी स्वर का उच्चारण नहीं है भौर स्वर बिना किसी व्यजन का उच्चारण नहीं। प्रयात स्वर भीर व्यंजनों मे सकार ही व्याप्त है। वह सकार क्या है। एकाक्षर कोप में '' अकारो वासुदेवअव'' अकार का अर्थ है भगवान वासुदेव। जैसे समस्त भूतो मे मगवान ब्याप्त हैं, उसी प्रकार समस्त प्रश्नरों मे अकार व्याप्त है।

सूतजी कहते हैं—"मुनियो । घपनी विभूतियो का घागे वर्षान करते हुए भगवान् कह रहे हैं—"अर्जुन । में समस्त घलरो में घनार हूँ । घलरो में "अकार" मेरी दिव्य विभूति है।"

श्रजुंन ने पूछा—'समासों में श्राप कीन से समास हैं ?''

भगवान् में कहा -समात राज्य का अयं है, 'सलेप'। लवे भनेचो वाक्यों को सक्षेप में मिला कर कहने का नाम समास है। व्याकरण के अनुसार नमात पांच प्रकार के होते हैं। १--- प्रव्ययो भाव समात, १--- तत्पुरुष समात, १--- बहुब्रीहि समात, ४-- इन्द समात धोर १--- कमेंघारय समात। क्से घारय का एक भेद है डिगु । स्वय कर्मणारय समास भी तत्युरुष का भेद ही है। यदि वर्मणारय घोर डिग्रुको तत्युरुष के अन्तर्गत मान नें तो समास चार ही प्रकार के होते हैं।

१—पहिला समास है पञ्चयी भाव—जेसे अबि हरि शहर है। यहाँ अबि' प्रज्य है हरि शब्द है। हरि के सम्मुल अधि-लाये। समास करके अबिहरि हो यया। इसका सर्थे हुमा "हरि में अघि घोर हरि पूर्व पर और उत्तर पद हो हैं, तो अञ्चयो भाव समास में प्राय. पूर्वपद के अर्थ को ही अधानता होती है। दिना समास के हरी होता। किन्तु अबिहरि से अधि की प्रामान

दूसरा समाव है—तरपुरुय—तरपुरुय समाव के दो पदा में से उत्तर पद की ही प्रायः प्रधानता होती हैं। जैसे 'तक्षीपति' इसमे लक्ष्मी फ्रीर पति दो शब्द हैं, क्ल्यु प्रधानता पित की होगी, प्रधात कक्ष्मी के पति विष्णु।

३—तीसरा समास है बहुबाहि—जैसे पीताम्बर इसमे पीत का भीर घर्य है मम्बर का भीर अये हैं, दोनों मिलाकर किसी तीसरे का ही बोध कराता है। इसमें पूर्व पर उत्तर पद इन घोनों पदों में से किसी की प्रभानता नहीं है। दोनों से पृथक् मन्य थी इच्छा की प्रधानता है।

चीपा समास है नर्भवास्य भीर कर्मधास्य का एक भेद है द्विषु । ये दोनो सत्युक्ष्य समास के ही बन्तगत हैं। इसमे भी प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है।

पौचना इन्द्र समास है—जैसे राम कृष्णु। इसमें दो पद हैं दोनों को ही प्रधानता है। इन्द्र समास से जितने भी पद होने से म तो भपने भर्ष को खोवेंगे और न अपने नाम को। सब पदों का प्रपने अर्थ का भपना पृषक् पस्तित्व रहेगां। स्वरूपत: अने ही शस्ट न भी रहे विन्तुओ प्रव श्रेष रहेगा वही उसके प्रर्थ को कहता रहेगा।

इस प्रकार एक ढ्रन्ड समास ही ऐसा समास है जो प्रीर-प्रोर करके सब का समाहार करके सब के अर्थ को स्वच्ट रखता है। प्रत: समस्त समासों में ढ्रन्ड समास मेरी दिव्य विभूति हैं।

मजुंन ने पूछा—'गखना करने वालों में तो धार काल हैं, क्लिनु जिसके द्वारा काल की गखना की जाती हैं, उनमें धारका स्वरूप क्या है ?"

भगगम् ने महा—पन, घडी, दिन, पक्ष, भास, वर्ध, दिव्य-वर्ष, युग, मन्त्रमर, करप पूर्वार्ष परार्थ, तथा स्रह्मानी की प्रायु मे सब समय की गमाना करने वाले कहलाते हैं, ये सब क्षय होने वाले समय वालक काल हैं।

दूसरा काल प्राकृतिक काल है, प्रकृति जब तक महाप्रलय के पनासर साम्यवस्था से रहती है वह प्रकृतिका काल है। यह जी क्षय होने वाला काल है। इससे परे जो नित्य, साम्बत, काल है जिसका नाम 'श:' भी है जो विज्ञानामन्द घन परमेश्वर है, वह प्रकृत नाम 'श: है स्वरूप है। मैं हो काल रूप से नित्य रहना है, मेरा कभी क्षय नहीं होता। घत. क्षयगीन समस्त कालों में प्रकृत काल मेरी दिक्ष विश्वति है।

अर्जुन ने पूछा-- 'कर्म फल देने वालों में बाप की विभूति

कीन है ?"

भगवान ने कहा-- जिसका सभी और मुख है। जितने मुख हैं, सब जिसके मुख हैं। वो सुब और से सबकी समस्त कियाओं को देवने में समर्थ हैं, ऐसा विद्याता-ईश्वर-में कम फल देने वाल यमराज म्रादि सबसे खेळ्ड घाता हूँ। विराटरूप से में ही सबके क्येंफतों को देता है। धर्जुन ने पूछा-- "सबका नाश करने वालो मे श्रापका रूप कौनन्सा है ?"

मगयान ने बहा—"सर्वहरों से मृत्यु मेरा ही रूप है। दु स देने वाला मृत्यु मेरी ही दिव्य विभूति है। किमी बरुप में मृत्यु स्मोरूप में काय करती है, किसी बरुप में मृत्यु को पुरूप रूप में बताया है। पहिले प्राणी मरते नहीं थे। मुब्दि बड़ाने के बक्कर में मृत्याओं जीवों के मारने को व्यवस्था हो न कर सके। कि मानसिक सुष्टि न रहकर सैयुनी सुब्दि होने नगी मीर सुद्दि आवश्यकता सं व्यविक बढ़ने लगी। जब मह्माजी को सुद्दि से सतुलन रखने के लिये जीवों को भारने की भी मावश्यकता प्रतीत होन लगी। वे हुस बिना से थे, कि बोई योग्य व्यक्ति मिल जाय, तो उन हस काये के लिये नियुक्त कर्क। छन्ही दिनो मृत्यु शर्मा नाम के साह्मण घोर तपस्या कर रहे थे, ब्रह्माजी उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सभीप गये और कहा—"मद्र । सुन्हारा करनाण हो, तुरहारी तपस्या से प्रसन्न होवर मैंने तुर्न्हे चय-लोक्पाल वा पद प्रदार किया है।"

मृत्यु शर्मा ने पूछा—"मुक्ते किस लोकपाल का सहकारी रहना पडेगा? कीन-साकाय करना पडेगा?"

बह्याओं ने नहा—"दक्षिण दिशा के यमराज के अधीन तुर्हे रहना पढेगा। प्राणियों की भारमार कर काल की अनुमति से लाना पढेगा।"

मृत्यु ने नहा-- "प्रमी! यह विक्त वार्ये मुक्की न होगा। सभी मुक्ते वांसेगे खुरा भला नहेंगे। में तो तपस्या ही कर्षणा। "यह यह वह पुत्रः तपस्या करने लगा। स्रह्माजी की नवार उनके पान प्राय और परसहण का यासह वस्ते सभे। तीसरी वार प्राह्मण रोने लगा। उतके स्रश्नुओं को ब्रह्माजी ने खपनी प्रमणि में ले लिया। जिनसे भ्रायंख्यो रोगो की उत्पत्ति हुई। ब्रह्माजी ने कहा-तुम्हे कोई बुरा मला न कहेगा, सभी इन रोणे को कोसेंगे. कि ग्रमुक रोग से मर गया। तुम्हे कोई बुरा न कहेगा। उस दिन से मृत्यु मवको मार कर लाने लगे, किन्तु दौष सभी लोग रोगो को ही देते हैं। प्रमुक रोग न होता तो वे मरते नही। वास्तव में तो सबको मारने वाले मृत्यु ही हैं घौर वे मेरी दिव्य विभूति हैं।

मजुन ने पूछा-"भावी उत्वर्षों से माप का स्वरूप कीत-सा है।"

भगवान् नहा-उद्भवों से उत्पत्ति स्थान सर्वात् उन्नति मेरा ही स्वरूप है।

मर्जुन ने पृछा-"स्त्रियों में आपकी विभूति कौन-कौन हैं ?" भगवान ने कहा-स्थियों से कीर्ति, वाणी स्मृति, मेघा, धृति भीर क्षमा की अधिकात देशी मेरी ही दिव्य विभूतियाँ हैं।

कीर्ति उसका नाम है-जिमकी सरकमें करने से सर्वत्र प्रशसा होती है, सभी दिशाश्री से जिसके शुभ वर्मों की प्रशसा होन से स्याति हो जाती है। ऐसे विख्यात पुरुप ही शीतिवान कहलाते है। की तिभी एक मेरी विभूति है।

'श्री' शोमा का नाम है। भिन्न-भिन्न श्रीणियो के पूरुपो की श्री भी भिन्न भिन्न होती है। बर्म, यथ, काम की पूर्ति, शरीर की शोमा कान्ति का नाम भी श्री है। उनके मुख मगडल पर श्री फलक रही है। प्रमुक स्थान में बड़ी भी मा गयी है। वे व्यक्ति बड़े श्रीसम्पन्न हैं। ब्राह्मणों में यह श्रो ब्राह्माश्री कहनाती है। राजाश्रो में यही भी राज्यश्री क्षात्रश्री के नाम से प्रसिद्ध है वैश्यो मे यही श्री लक्ष्मी के रूप मे कही जाती है। शृद्धा मे यही श्री सेवा रूप से प्रकट होती है। यह श्री भृगुकी पुत्री श्रीर विष्णु पत्नी है।

वाक् की अधिष्ठातु देवी सरस्वनी है। ये विद्या के रूप मे प्रवट

होती हैं। वाणी का ये मूपण हैं। सर्वथेष्ठ सम्पत्ति हैं। ये ब्रह्मा जी की पत्नी हैं।

स्मृति-विरक्ताल के धानुभव किये हुए धार्च की पुन. प्रकाशित पर देने वाली शक्ति को स्मृति कहते हैं। यह मनु पुनी प्रसूति की कन्या हैं ब्राङ्गिरा की पत्नी है।

मेघा--- प्रनेका प्रत्यो के तार्थ्य को घारण करने की राष्टि का नाम मेघा है। किसी भाग्यशाली पर ही मेवादेवी की कृपा होती है। ये भी मनुष्त्री हैं। और धर्म को पत्नी हैं।

पृति—पर्य का नात है। ध्रापति-विवत्ति से शरीर तथा मन के पिक्त हो जाने पर भी शिरितथा इन्द्रियों के समूह की विवित्तत न होने देने वाती शक्ति का नाम खुति है। ये भी मनु पुनी हैं और धर्म की परनो हैं।

समा—कोई सपराय भी कर दे और उसके प्रतोकार की सांकि होने पर भी उसके प्रति कीप न करने का नाम सामा है। इर्प का प्रसम् हो स्वया जियाद का दोनों में निर्माद समे रहुना, यही सांच का सक्त के प्रता का सही सांच का सही की पर्दी है। ये सन की पुली प्रीर पुलह महींप की पर्दी है। ये सब पर्दे आदि की पत्रियों नोक माना में हैं। इस पुणी को जो पारण करते हैं से भी सतार से मानम सन पात हैं। जिनसे इन सद्भुणों का कुछ सो सरा झा जाता है, वे विरवित्यत बन जाते हैं। इसोजिये इन पुणों का ये प्रापटाइ देवियाँ ससर हिनगों से खेटड हैं, बन्दनीय हैं त्या मेरी दिश्य विश्वित है।

कर्जुन ने पूछा-- "वेदों से तो सामवेद को धावने धानी विमूति बताया, किन्तु गायन करने वाली विदोषगतियों में बृहद्-साम स्तुति में घाषका स्वकृत क्या है ?" सूतजी कहते हैं—"मुनियो! इसके आगे की विभूतियो का भगवान् जो वर्णन करेंगे उन्हें मैं आपसे आगे कहूँगा।

#### छप्प

मृत्यु जगत में जातें जग को नारा कराजें।
नाम मृत्यु मम सर्वान एकरि यम सदन एठाजें!।
करें जगत उरस्व तिनीन उत्सचि हेतु हों।
मव-जल तारन हेतु सुहद ज्यति सुसद सेतु हों।।
नारिन में जो कोलि भी, बानी, सेवा, पुति, ज्यान।
इस्मित सदगुन रहाँहें जो, में ही तिनिये हूँ सदा।।



# भगवत् विभूतियाँ (६)

[ १७ ]

ष्टहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् । मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतुनां क्रमुमाकरः ॥ युतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् । जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सच्चं सच्चवतामहम् ।।ॐ (श्री चग० गी० १० घ० ३५, ३६ रजोक)

### द्धप्पय

गापन करिये जोम्य गीत जो है जग माही।
तिनि सबमें ही वृहत् साम यह गायक जाही।।
छुन्दिन में ऋति थेष्ट कही गायत्री माता।
मेरोई यह रूप द्विजनि की त्राता दाता।।
माति में जो श्रेष्ट ऋति, मार्गगीय ही ही कहो।।
ऋतुवसन्त मम रूप जो, मृष सबहिँ ऋतु को मयो॥

गायन वरने वानों से मैं वृहत्साथ हूँ, छत्दों ने गायभी, महीनों में मार्गशीर्थ भीर ऋतुकी सं बसन्त ऋतु मैं ही हूँ 113 था

बितने छनने बाते काम है, उनने में जूए का खेल में ही हूँ, तेव-स्विमों में तेव, जीतने बालों में, जय, प्यवदायियों में स्यवसाय मौर सारियकमाय बालों में खरव में ही हूँ ॥६६॥

प्राचीन काल में यज यागादि जुम कमीं में जो गान होता था, उसमें सामगान की ही प्रधानता थी। सामगान को यदि स्वर और नाम करने वाले वा स्वर और नाम करने वाले वा स्वर भी मधुर हो, तो वातावरण में एक विचित्र प्रकार को सरस्वरा स्वय समुरता छा जाती है। सब बेदों में सामवेद की इसीलिये थेषु बताधा है कि वह ताल भीर तथा के सामवेद की इसीलिये थेषु बताधा है कि वह ताल भीर तथा के सामवेद की है। उस समय भी सामगान करने थाने बहुत कम मिलते थे और अब तो जनका ध्रभाव सा-हो गया है। सामवेद की ग्रवाओं में भिन्न-भिन्न गतियां होतो है। उन गति विदेशों में जो 'स्वामिद हवासहे' इस स्वाम अस्य माति विदेशों में जो 'स्वामिद हवासहे' इस स्वाम अस्य माति विदेशों है। इस गति विदेशों में वो 'स्वामिद हवासहें' इस स्वाम अस्य हुआ सा सा स्वर सा सा वा सा 'इस्ताम है। महां गृहत्साम से बड़ा सामवेद सह मय नहीं तथाना वाहिये। चूहत् साम का वर्ष हुआ सामवेद की ग्रवाओं की जो गति हैं उनमें से नास्य गति।

भतिरात्र यज्ञ में इन्द्र की सर्वेश्वर रूप से जी स्तुति की जाती है उसे पृष्ट स्तीन कहते हैं। यह पृष्ट स्तीत्र आरूठ गति में ही गाया जाता है। यह स्तीत्र आय ऋषाओं से खेट्ड माना गवा है इसीलिये मगवान् ने आरूड गति विधेष-अर्थात् वृहस्साम को सब ऋषाओं से उत्तम मानकर अपनी विशेष विभूति वाता है।

सूतजी कहते हैं—सुनियो । अपनी विभूतियो का आगे वर्णन करते हुए मणवान कहते हैं—सजुंग! सामो की ऋचाओं में बृहत्साम रूप गति विशेष में हो हैं।

में बहरसाम रूप गति विशेष में हो हैं। शर्जुन ने पूछा-"छन्दों में जापकी विभूति कौन सी

·सन्द है।"

भगवान् ने कहा—गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्, गृहती, पत्ति
जिष्टुप भीर जगती में सात बैदिक खन्द हैं। इन छन्दी में अक्षर

कं पाद की यह छन्द होगी। एक बार ये सब छन्द सोम लेते

के लिये पारी-पारी से गयी। पहिले सभी छन्द चार-घार बक्षरो वाली होती यों। तब सबसे पहिले जमती छन्द सोम के अमिमूल होकर सोम लाने को गयी। वह सीम लाने मे समय नहीं हुई, उलटे वह अपने तोन अक्षरों की भी खोकर लीट आया। वह एकाक्षरी छन्द रह गयी। इसके अनन्तर त्रिब्दुप् छन्द सोम के अभिमुख होकर सीम लाने गयी, उसे भी सोम की प्राप्ति नहीं हुई वह अपने एक अक्षर को खो कर पली आयी, तभी से त्रिप्टुप छन्द तीन अकरी वाली हुई। तदन्तर गायत्री छन्द सोम के अभिमुख हाकर सोम लाने की गर्मा। बह सोम भी ले आयो फोर जगती तथा त्रिष्ट्रम के गैवाये हुए चार अक्षत्रा को भी ले आयी। बार अक्षर तो उसके पहिले हो थे, चार अक्षर सोम के साथ जीत कर लायी। तमी से गायत्री छन्द घाठ बहारी वाली हो गयी। गायत्री के आठ घाठ-अक्षरों के तीन पाद हैं। गायत्रों देदों की भाता है। जो समस्त वेदों का अध्ययन करने में शसमर्थ हो, उसे कम से कम गायत्री की उपासना तो अवध्य ही करनी चाहिये. नयोकि गायत्री सभी वैदों की सार भूता है। जितने भी सवतारी पुरुष हुए हैं, गायनी का उपासना सभी ने की है। गायत्री द्विजातियों की माता है। दिजातियों का एक जन्म तो माता के गर्म से होता है, दूसरा जन्म तब होता है, जब उन्हें गायशो मन्त्र की दोक्षा मिलती है। तभी उनकी 'द्विज' सजा होती है बत: गायित्री दिजातियो के दूसरे जन्म की कारए। भूता माता है। गायत्री को उपासना • प्रात. मध्यान्ह तथा साथ तोनों सवनो में प्रचति तीनो कालों में करनी चाहिये। त्रिलोकी में गायत्री से बढ़ कर पावन बनाते

वाली अन्य कोई वस्तु है ही नही।

नित्य प्रति नियम से प्रणव तथा तीनो व्याहृतियो सहित गायभो मन्न मा जाप दि जातियो को अवश्य ही करना चाहिये। स्योक्ति गायभो से बढकर पापो का बोधन करने वाला दूसरा पदार्थ कोई है हो नही। समस्त तीर्यों में गङ्गा जो अंध्व हैं कर हैं है स्योक्ति मैं स्वयही इब क्य होकर गङ्गा वन गया हूँ। समस्त देवो में मैं ही बिच्यु सर्व अंध्व देवता हूँ क्यों कि समी देवता मुमस हो उत्पन्न हुए हैं और समस्त मन्त्रों में गायभो मन्त्र हो सर्व अंध्व मान्त्र हैं। हु बेदों की सोध में तथा समस्त विश्व सहाय की माता है। अवसागर में इवते हुओ का गायभो माता करावतम्ब देकर अपने हाय का सहारा देकर खवार लेती है। अत. समस्त खन्दों में गायभी खन्द मेरी दिव्य विश्वति हैं।

अजुन पूछा—''समस्त महीनो मे कौन सा महीना घापकी विश्वति है ?''

मगवाय ने कहा—समस्त महोनों से मागंशीय ही मेरा ही स्वरूप है। मागंशीय नास समशीतों हो, न उससे गर्मी रहसी है न विशेष जाड़ा। कारिकी झनाज जेंसे यान, बाजरा, जबार, मूँग, उद्ध आदि नवीन लक्ष भी उसी महीने में होते हैं। किसी-किसी के मत में यह नव वय का भा जारिक्स मास है। इसी मास में प्रक की कुमारियों ने कारवायनी देवी का सत किया या। इसी महीने में हिनयाँ परमणवन पुस्तन व्रत करती है। नवीन अन्न होने से चित्र प्रस्त होता है। इस मास में एक विशेषता जारिक्स मार है। स्वी अन्त होते हैं। स्वा मार में एक विशेषता जारे हैं। स्वा मार में एक विशेषता जारे हैं। सभा वीज भूमि में पढ़े रहते हैं, वे घापाड़ में ज्योही पानी बरसता है, सब जा आते हैं। एक वशुआ हो ऐसा साम है, जो आपाड़ में कितना। मार्चण

न में भी नहीं, भाद पद, तथा बवार में भी नहीं। जब दीपावती हो जाती है । मार्गशोर्ष महीने का आक्रमन होता है, तब मार्गशीर्प का स्वागत करने के लिये यह उगता है। वशुमा उदर के समस्त विकारों के लिये, नेत्र की ज्योति के लिये रामवाण औपि है। तभी तो इसका नाम शाक-राज धर्मात् सभी बाकों का राजा है। इसे राज-साक भी कहते हैं अर्थात् राजाओं का शाक है। यह रेचक, हुछ, मीरान तथा ज्योति दाता है। भीर सब हरे साग को नेत्र के लिये वहिनकर हैं केवल जोवन्ती, पूल्यासी, पेपनाद (बीलाई) पुनर्नवा (साठ) भीर वयुवा वे पांच शाक ही नेत्र की ज्योति बढाने वासे हैं। वसुमा का साम मार्गशीर्य का मुपण है भौर सबद् भरका भूषण मार्गशीय मात है। इसीलिये सब महीनो में यह मेरो दिव्य विभूति हैं।"

भर्जुन ने पूछा-"समी ऋतुओं में आपकी विभूति कीन सी

ऋत है ?"

भगवान् ने कहा-सभी ऋतुको मे कुतुमाकर वसन्त ऋतु ही मेरी निभूति है। वसन्त ऋतु बढी सुहाबनी होती है। इसमे सभी मुझी में नवीन नवीन कोपल निकल भाते हैं। लामीं में बीर आ जाता है, कोकिसकी कमनीय कूज सुनाई देने लगती है, सभी पूरप सिरा जाते हैं । ब्राह्मणी का उपनयन बसन्त ऋतु में होता है। ज्योतिष् माम का यज्ञ वसन्त मे हो धारम्भ किया जाता है। श्राप्तिक नर्मी पड़ने से पूर्व जो वसन्त की जीमा है, वह अपूर्व है। इसोलिये कुसुमाकर-पूष्पो की खान वसन्त को मेरी विश्वति बलाया है।

अर्जु न ने पूछा-"आपकी विमृतियां सब सास्विक ही हैं

न्या ? सब उपकारी ही हैं बधा ?"

मगवान् ने बहा-- उपकारी अपकारी का यहाँ प्रदत्त नहीं।

यहीं तो मैं ग्रपनी साल्विकी, राजधी तामसी तीनो प्रकार की विभूतियों का विशिष्टता का वर्णन कर रहा है। देखों, पशुपों में सिंह मेरी विभूति हैं, जलवरों में मकर मेरी विभूति हैं, वलवरों में मकर मेरी विभूति हैं, वासुकी नाग सर्णों में मेरी विभूति हैं, ये सब जीवों को खा जाने वाले मार देने वाले हैं। शकरजी मेरी विभूति हैं जो चरावर का प्रकार कर देने वाले हैं, अध्िम मेरी विभूति लो सबको मस्म कर देने वाले हैं, अध्िम मेरी विभूति लो सबको मस्म कर देने वाले हैं। इस प्रकार चाहे चाल्विक माव वाले हो, राजस्म माव वाले हो, राजस्म प्रवात तामस् भाव वाले झोरों से जो विशिष्ट हैं, वे सब मेरी विभूति हैं।

अर्जुन ने पूछा--''जो दूसरो को छल करने वाली किया हैं,

उनमे आपकी विभूति कीन-सो किया है ?"

भगवान ने कहा — छल करने वाली कियाओं में धूत-पूका — किया मेरी विभूति है। घौर कियाओं मे तो घोखा देकर दूघरों को स्लाकर विवश करके छला जाता है, किन्तु पूर्म तो हैंसते हसेते स्वेच्छा पूर्वक, उत्साह के साथ सबके देखते-देखते प्रसन्ता से छल किया जाता है। जूमा के कारण ही तो तुम लोगों को वनवास करना पड़ा। जूए के परिणाम स्वरूप ही हो यह महाभारत युढ हो रहा है। अतः चूत भी मेरा राजस् तामस स्वरूप है विभूति है।

मजुन ने पूछा—'तेजस्थियों में आपका रूप कौन है ?" भगवान ने कहा—'तेजस्थियों में तेज ही मेरी विभूति हैं।

जो जितना ही अधिक तेजस्वी होगा, उतनी ही बडी मेरी विमृति मानी जायगी।"

सर्जुत ने पूछा—"जीतने वालों में आपकी विमृति कौन हैं ?" मगदान ने कहा—जीतने वालों में जय ही मेरी विमृति हैं। 'जिस समय जिसकी विजय हो जाय, उस समय बही मेरी विमृति है। जब मुफे तामस मानो का प्रचार प्रसार करना पटता है, तब में यक्ष राक्षसादि तामस घरीर में प्रवंश कर जाता हूँ, उनको बढावा देसा हूँ जनकी विजय करा देता हूँ, उस समय वे ही विजयों मेरी विभूति हो जाते हैं। कभी राजसों में कभी साम क्षेत्र के समयानुसार प्रवेश करके उन्हें विजित वना देता है। अत विजय मेरी विभूति है।

मर्जन ने पूछा- व्यवसायियों में भावकी विभूति कौन है ?"

भगवान् ने कहा— विद्युद्ध व्यवसाय स्वय हो मेरी विप्नृति हैं। जिसके फल से कभी चूक नहीं पहतो, जो तदा अव्यर्भ उद्यम है उसी का नाम व्यवसाय है। ऐसा झब्यर्भ उद्यम मेरी विधिष्ट शक्ति है।

अर्जुन ने पूछा--''सारिवको मे आपकी विभूति कौन हैं ?"

प्रगवात् ने कहा—स्वय सत्वगुरा हो मेरी विभूति है। धर्म, ज्ञान वैराग्य और ऐक्वर्य रूप जो सत्त्व है, उसका जो कार्य सत्त्वपुण है, वह मेरी विशिष्ट शक्ति है।

अर्जुन पूछा—''वृष्णियशीय यादवो में जापकी बिमूति कीन हैं। साप स्वय तो समस्त विमूतियों के स्रविष्ठान ही हैं। फिट वृष्णियों में भी हो व्यापकी कोई विशिष्ट विभृति होगी 7''

सूतजी कहते हैं—मुनियो । जब अर्जुन ने स्वय ही मनवान् से उनके वश के विश्व तिवान् पुरुष के सम्बन्ध में प्रश्न कर दिया, तो भगवान् यह सुनवर मुस्करा गये। भव जैसे वे अपनी आग्रिम विभ्वतियो का वर्णन करेंगे, उसे मैं भागे कहेंगा।

#### छप्पय

छुल करिये के साघन तिनि में जूमा मैं हूँ।
तेजस्मिन में तैज, तेज को घतों में हूँ॥
नानाविधि तै विजय करन जो-जो जहूँ जाने।
तिनि सबमें ही विजय वेद्दित मोह बतायें॥
निरम्य जो जन करत है, उनको ही निरमय प्रवत ।
नातिक जन जितने जगत, सन्त रूप तिनिही सबल ॥



# भगवत् विभ तियाँ (१०)

# [ १५ ]

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाएडवानां घनञ्जयः । मुनीनामप्पहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ दण्डो दमयवामस्मि नीतिरस्मि जिगीपवाम् । मौनं चैवास्मि गुस्नानां झानं झनववामहम् ॥⊜ (को चग० गो० १० स० ३०, ३० १०१क)

#### द्धप्यय

मृष्णिभिश्-त्रवतं सः मृष्णिकुल-कमल-दिवाकर । वासुदेव तिनि माहिँ कहुची हो सब ग्रुन त्राकर ॥ पाडुवश-र्मानमुकुट व्यपणि तिनिके माही ॥ मेरो पार्थ स्वरूप रूप त्रीरिन को नाहीं ॥ सुनिनि माहिँ होँ व्यास हुँ, करभो झान उच्छिप्ट बिनि । कविनि माहिँ उराना कवी, कहें शुक्र व्याचार्य तिनि ॥

वालों में मौत भीर ज्ञानियों का ज्ञान में ही हूँ ॥३८॥

<sup>🛭</sup> में कृष्णी विश्विम में वानुदेव हूँ, पाडवी में प्रजुन, मुनियों मे

व्यास घोर कवियो से गुत्राचार्य में हो हूँ ॥३७॥ मैं दमन करने बालो में दएड हैं, जीनने वालो में नीति, गुप्त रखने

ग्रश ग्रीर ग्रशों में कोई भेद नहीं है। चाहे सुवर्ण वा मुमेरु पर्वत हो या चावल भर सुवर्ण हो, दोनों की ही सुवर्ण सज्ञा है। चाहे गोमुख से गगा सागर तक बहने वाला गगाजल हो प्रथम एक छाटे पात्र में लागा गगाजल हो, दोनों हो गगाजल कहायेंगे ग्रीर दोनों में ही पाप काटने की समान शक्ति है। प्रशा असी में मिलकर जब चाहे एक रूप हो सकता है जब चाहे तब पुन प्रशों से पुषक् होक्र उद्यों के गुण वर्ष स्वायं वाला पृषक् हो सकता है।

इसी प्रकार अगवान् सर्वव्यापक हैं, सर्वान्तयीमी हैं, इस सम्पूर्ण जगत् को ने एक झरा से व्याम करके स्थिति हैं। इसी-लिये जहाँ ने अपनी विश्वतियों का वर्णन करते हैं, नहीं स्वय साकात् परअहा स्वरूप अपने आपकों भी विभूति रूप में ध्यान करने के निमित्त अपनी दिव्य विश्वतियों से से एक विश्वति बताते हैं। अर्थोत् ने स्वय समस्त विश्वतियों से विश्वयित परिपूर्णी विभु-तिवान् है, फिर भी इस का से अपनी एक विश्वव्य विश्वति ही बताते हैं।

सूतजी कहत हैं—मुनिया। जब द्यार्जन ने वृष्णिवश से धापकी विभूति कौन हैं, यह प्रश्न किया तब हैंसते हुए भगवान् ने कहा— द्यार्जन! वृष्णिवश से तो सेरी विभूति वसुदेव जी क पुत्र वासु-देव हैं।

प्रजुंन ने वहा—'वासुदेव दो भगवन् । मुभे शिक्षा देने वाले,

मेरे रथ को हाँकन वाले आप ही हैं।"

भगवात् ने कहा—'हाँ, वासुदेव मैं ही हूँ, मैं स्वय भी अपनी एक विभृति है।''

सूतजी कह रहे है— मुनियो । जब मगवान् ने घृष्णिवश मे अपने को ही अपनी विभूति बताया, तब मर्जुन क मन मे जिज्ञासा हुई, कि हमारे पाडुबश में हम पांडवों में सम्बन्न को विभूति कौन हो सकते हैं। हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ गाई धर्मावतार पुधिष्ठिर हो हम सब में विभूति होगे 1 यह सोचकर वे पूछने लगे—"सग-बन्! हम पांडवों में धांपकी विभृति कौन हैं?"

भगवाम् ने कहा— यह भी भना कुख पूखने की बात है जब हुण्णीवश में मैं तुम्हारा सला वासुदेव विमूति है, तो पाडबों में तुम धनरूय मेरी विभूति हा। इसके पूज हम तुम दोनो सो माई नर और नारायण नाम के ऋषि थे। इस प्रकार जो तुम हो वहीं में भी हैं तुममे और सुफमे प्रस्तु मात्र भी भेदमाव नहीं। कुख भो अन्तर नहीं। तुम विभूति तो जो हो सो हो ही तुम तो

साक्षात् मेरे स्वरूप ही हो।" तब प्रजुन ने पूछा—"समस्त मुनियो मे प्रापनी विमूति

त्व अधुन न पूछा — समस्त भुनिया स आपना विमूत कौन से मुनि हैं ?' भगवान् ने कहा —सननशील मुनियो से बी कुटखई पायन

व्यासजा ही मेरी विभूति हैं। इन्होंने समस्त झान को उण्डिष्टर कर दिया। यह सभार भर का अन्यूण जान व्यासोण्डिप्टर नहा जाता है कोई भी बानि कोई भी खानिकारक कोई भी झानी ऐसी कोई नशीन बान नही कह सकता जिसका किसी न किस कर में व्यासजी ने वर्णन न किया हो। इन्होंने ही समस्त वेसें का व्यास अर्थात् विभाग किया है सहाभारत जिसे वक्षपेट भी कहते हैं, उपको रचना भी इन्होंने ही की है। समस्त पुगणो का भण्यन सकता इन्होंने किया है। ये जान के घवतार हैं, मेरे

स्वरूप ही हैं तथा मेरी परम दिव्य विमृति हैं। धर्जुन ने पूछा—"कवियों में धापकी विमृति कीन हैं?" भगवान ने कहा—सर्हात साम के पत्र हैन्स हानकी है गर

मगवान ने कहा-महर्षि भूग के पुत्र, देखे दानकों के गुरु, परमनीतिज्ञ शुक्रावार्ष ही निविधों से सर्वाधिक माने गये हैं। ये समस्त विद्याभों के विशारत हैं शिव जी की आराघना करके इन्होने मृत सजीवनी विद्या प्राप्त की थी। इन्ही को किया काब्य भी कहते हैं। य भेरी दिब्य विभूति हैं।

ग्रजुंन ने पूछा-- "दमन करने वालों मे ग्रापकी विभूति

कौन हैं ?"

भगवाम् ने कहा—दमन करने वालो से जो दमन की शक्ति है। निग्रत्र करन की, खिजतेन्द्रियों को सन्मार्ग पर लाने की, तथा उदाय प्रवृत्ति को रोकने की सामध्य है, वही दमनशक्ति प्रयात् दएड मैं त्री हैं वही मेरी विभूति है।

अर्जुन ने पछा—''विजय चाहने वालो में श्रापकी विमूति

कौन है ?"

भगवान् ने कहा—विजय चाहने वालों से नीति मेरी विभूति है। जिस न्यायपूर्वक नीति से विजय प्राप्त हो वह नीति मेरा स्वरूप है।

धर्जुन ने पूछा--- "गुप्त रखने वाले भावो मे ग्रापकी विभूति

कौन है ? "

भगवान् ने कहा—गोपनीय वस्तुषी में भीन भाव ही मेरी विभूति है। जो भीन है उसके भावी की लोग कठिनता से समफ सबते हैं।

षजु न ने पूछा -- 'ज्ञानवानों में आपकी विभूति कौन है ? " भगवान न कहा -- ज्ञानवानों में तो ज्ञान ही मेरी विभूति है। इस ससार में ज्ञान के मदश पितन दूमरी नोई वस्तु है ही नहीं, ब्रत: ज्ञान मेरी सर्वश्रेष्ठ विभूति हैं।

खर्जुन ने कहा—चस, भगवन्। जब ज्ञान को ही ध्रापने भ्रमनी विभूति बता दिया तो फिर कुछ पूछना भी शेप नही रहा। मैं सोचता है चराचर जगत से ऐसो कोई भी वस्तु न होगी जो भापसे रहित हो। सबमे कुछ न कुछ विभूति भापकी विद्यमान होंगो ?

सूतनो कहते हैं--मुनियो । यब मगवान् जैसे धपनी विभू-तियो का उपसहार करेंगे। उसका वर्णन में बागे करूंगा।

### द्यपय

सब दमनिन में रेपर कहाऊँ ऋरजुन ध्यारे। होने प्रको दमन शक्ति मम एक सहारे॥ नीति सहित जग जीति जगत में जपी कहाऊँ। जामें जो जय होय नीति हीं घटी कहाऊँ॥ शुद्धानि में जाति शुद्ध जो, मीन मान पम रूप है। झानि में जाति श्रेष्ठ जो, मीन मान सम रूप है। झानिन में जाति श्रेष्ठ जो, मीन मान स्वरूप है॥



# भगवत् विभूतियों का उपसंहार

[ 38 ]

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । न तदिस्त विना यस्त्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ नान्तोऽस्ति मम दिञ्यानां विभूतीनां परन्तप । एप तुदेशतः श्रोको विभूतीविस्तरो मया ॥ (वा मणः गी॰ १० ४० २२, ४०. लोक)

### छपाय

अरजुन! तू यो सपुष्कि जगत ये जो कहु दीसत! चर होवे या अचर जगत के सकल प्रदारथ।। सब मृतिन की कादि बींब मोहुँ ई जानें। बरजुन!मेरी चात सरम करिक तुम मानें।। यापर जगम चर अचर, जग में जितने मृत हैं। चोई मोनें रहित नहिं, सब मोनें अञ्चलूत हैं।। मगवान् जोने असत है, बैसे ही उनकी विभूतियों सी अनंत हैं। इन विभूतियों के बर्जुन करने का नाज्यर्य इनना ही, कि जैसे हंडी के असरुयो चावनों में से कुछ चावन निकाल कर यह ज्ञान

इस हे पजुन । जो सब जूनो की उत्तरित का कारण है, यह में हो हूँ। घरानर में ऐसा कोर्ड प्रगणी नहीं है, जो मेरेन गरित हो।।३६॥ हे चुनुंत । मेरी दिल्ल विज्ञतियों का धाल नहीं। यह जो मैंने प्रपत्नी विज्ञतियों का जिल्लान बनाया है, यह तो बहुत हो सदीप फेंक्स है।।४०॥

में भपनी कुछ प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विभूतियों के नाम गिना दिये। शीमद्भगवत् गीता जी की ही भाँति श्रीमद्भागवत् मे भी भगवान ने उद्धव तो के पूछने पर अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन

किया है। घपनी निभृतियों के बताने के पूर्व भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी ने वहाँ यह स्पष्ट कर दिया है, 'कि जिस समय कुर क्षेत्र में कौरव पाडवा का युद्ध खिडा हुआ था, उस समय शतुमी से युद्ध के लिये तत्पर भर्जुन ने मुक्समें इसी प्रकार का प्रश्ने पृष्टा था। प्रजुन न मन मे ऐसी धारणाही गयी थी, कि नुदुन्तियों की मारना, धौर वह भो राज्य के निमिल बहुन ही निन्दनीय अधम नाय है, साधारख पुरुषों के समान वह यह सीच रहा था, कि मै मारने बाला हु ब्रोर ये भरने वाले हैं। यह सीचकर वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैने रणभूमि में अनेको युक्तियाँ देकर वीर शिरोमणि मजुन को बाध कराया ! उसी समय मजुन ने भी मुक्त ने घरनी विभृतियों के सम्बन्ध में ऐसे ही प्रश्त किया था जैमे सुम कर रहे हो। इतना पह कर भगवानु ने गीता की ही भौति प्रपनी मुख मुख्य-मुख्य विभृतियो वा वर्धान विया। उस वर्धन मे और इस भागवत के बर्णन में कुछ साधरण सा अतर है। उसना होना स्वाभावित ही है। मागवत से और गीना को विभूतियों में मिनान करने पर वह अतर स्पष्ट हो जायगा। जैने गोता में भी प्राणियो में भगवान् ने अपने की आत्मा बताया है और भागवत में भी।

गोता में ज्योति वालों में केवल सूर्य को बताया है भागवत मे प्रान्त, सूर्य चन्द्रमा तीनी को बताया है। गोता में, वेदों में साम-वेद को तथा मागवत मे वेदों थे हिरण्यभर्म को बताया है गीता में इन्द्रियों में मन को धीर भागवत में कठिनाई से जीतने वालों में मन को। गीना मे छ्द्रों में शंकर को और मागवत में नीललोहित को, शंकर का ही हो नाम है। गीता में पुरोहितों में वृहस्पति बताये हैं भागवत में वसिष्ठ को, भागवत में बृहस्पति जी को वेदज़ों में विभृति वताया है।

गोता में शायुषा मे बजा बनाया है और भागवत मे धमुष को। गीता में गन्धवीं में चित्रण्य को भागवत में विश्वावस् को। गीता में पवित्र करने वालों में केवल बायु को बनाया। भागवत में धारिन, सूर्य, जल, वाणी और घात्मा की । गीता में शम्त्र धारियो मे राम को बताय। भागवत मे धनुर्धारी त्रिपुरारी को। गीता मे नारिया मे कीति, भी, बाक् स्मृति सेघा धृति भीर क्षमा की बताया, मागवत में स्त्रियों में शतरूपा को गीता में वृष्टिणवशियो मे वासुदेय को तथा भागवत मे विशिष्ट मगवानी मे वासुदेव की। गीता में पाडवों में अर्जुन को बताया भागवत में बीरों में प्रजुन को । श्रीर सब विभृतियाँ ज्यो की त्यो हैं। भागवत मे गता से कुछ प्रधिक विभूतियों का वर्णन है। जैसे गतिशील पदायों मे गति, गुणो में मूलमूना प्रकृति पदायों मे गुण, गुणियो मे सुत्रारमा, सूचम बरतुकों से जीव शतायियों में दक्ष, धौपधियों से सोमरस, घातुकों में सुवर्श धाश्रमों में सम्यास, वर्णों में साह्यण, घान्यों में जी सन्म गंप्रकतकों से ब्रह्मा, ब्रतों में प्रहिसा प्रण्टाञ्ज योगो मे समाधि, विश्ववेच्छुको में भवकल, भीशको में मार्प भ्रतास्म कौशन, रुपाति गादियों में विवस्य पुरुषों में स्वाय भुव-मनु, मुनीश्ववरों से नारायण, ब्रह्मचारियों से सनत् कुमार घर्मों में सन्यासधर्म, अभयों में बात्मानुसंघान, स्त्री मौर पुरुष दोनों मे प्रजापति, युगो में सत्युग, विवेकियो में देवल और प्रसित, प्रेमी भको मे उद्धव किपुरुपो मे हनुमान, विद्याघरो मे सुदर्शन, रत्नो मे पद्मताग सदर वस्तुओं में कमल, तूगों में कुशा, हिंतव्यों में

# समिष्ट रूप कहकर विभृतियोग की समाप्ति

ि २० ा

यद्यद्विभृतिमस्सत्त्रं श्रीमदृज्जितमेय या । तत्तदेवावगुच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥ ष्प्रथया यहनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जन। त्रिष्टम्याहमिदं कृतस्नमेकाशेन स्थितो जगत् ॥

(श्री भग गी । १० म० ४१, ४२ इली )

### स्रपय

समुक्तो मेरी बात सार को सार सुनाऊँ। संगक्तो जो गुरु मन्त्र ताहि फिरि ते बतलाऊँ॥ जिनिकुँ देखों अति विभृतियुत पावन प्रानी। सव ऐश्वर्य समेत कान्तियुत मनहर वानी॥ राकियक द्यति सीर्ययुत, तुम्हें बगत में जो दिखत। तेत्र अश अभिव्यक्ति मम्, विद्य रूप तिनि मम् सरात ॥

सममी, इस सम्पूर्ण जबल् की में प्रपने एक ही सन्न से घारण करने स्थित हैं ग्रेथ्स

सुम इन्ता हो समम्बो कि जो-जो भी विमृतिवान्, श्रीमान्, धितियुक्त वस्तुएँ हैं, वे सब मेरे ही तेज प्रश्न म सम्मव हैं ॥४१॥ षयवा ह पर्जुन ! प्रत्याधिक जानन से बना लाग वस, इनना ही

यह सम्पूर्ण जगत एक अद्धय परमश्रहा परमात्मा की ऐश्वर्य '
भिति है। भगवान् समस्त चराचर में ब्याप्त है। हुए। से
लेकर ब्रह्माप्यंन्त कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो बहा से रिहत
हो। सर्वान्तयांमी रूप से भगवान्त सबसे ब्याप्त हैं, किन्तु जहीं
एर सद्गुण विशेष रूप से प्रकट हो, वहीं समभना चाहिये
भगवान् का प्रकाश विशेष रूप से है। तीनो गुणो में से किसी
भी गुणा की जहां विशेष उपलब्धि हो उसे हो बिभूतिबान्त्
समभना चाहिये। सद्गुणो में से जैसे सरप, शीच, दया, अमा,
न्याग, सन्ताथ, सरद्या, शम, दम, तप, समता, तितिहान,
उपरित, शक्तिचार, जान, दम, तप, समता, तितिहान,
उपरित, शक्तिचार, जान, वर्षास ऐदवर्य, वीरता, तेज, बल,
स्मृति, स्वतन्त्रता, कोशल, कान्ति, प्रयं कोमला, निभयता,
स्थिता, विनय, जोल, साहय, उरसाह, बल, सोभाग्य, गमभीरता, प्रास्तिकला, कोति गोरव, निरहंकारिता, माहमाभिमान
आदि और भी सद्गुण हैं जिनमें इन गुणों में से किसी एक
गुण की विशेषता हो बही विश्वतिवान पुरुष है।

गुण का विधायता हु। वहा विभावता पुरुष हा ।
ये जो मिएामा, क्षिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यः महिमा, ईशित्व, विश्वत्व विद्यार्थ हैं इनमें से एक मी सिद्ध जिसमें आ जाय वह मी विभावतानु पुरुष है।
पडेंदवर्यों में से कोई भी एडवर्य को जिसमें अधिकता हो

पड़ैस्वयों मे से कोई भी ऐस्वयं को जिसमें अधिकता हो जाय वह ऐस्वयवान पुरुप भी भगवान की विशेष विभूति है। राज्यकी, बाह्योशी, लक्ष्मी, सम्पत्ति बीभा इनमें से किसी से भुक्त पुरुष हो वह विभूतिवान कहसायेगा।

त्रात पुरुष हो पहाचित्राचार्य प्रश्लाचना । किसी भी योति में किसी भी वर्षों में जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, वे विश्रात्वान् माने जाते हैं। जैसे ब्राह्मणों में कोई परम् -तपस्वी, तेजस्वो, शोलवान्, सदाचार सम्पन्न विद्वान् है। ब्राह्मी -श्री से सम्पन्न है। वह स्राह्मणों को विश्रति हैं। सिषिय हैं उनमें जो तेजस्वी प्रभावशालो, दक्ष सूरवीर तथा निर्भीक है, प्रजावस्तल है, संयाम में डरने बाला नहीं है। वह सिष्ठियों की विभूति है।

वेदय हैं, उनमें जो दानधर्म परायस, परमप्राग्यशाली, धनिक सदाचारी परोपकार परायस है वह वैदय वशावतस वैदर्धों की विभृति है।

शूदों में जो निनम्न आज्ञाकारी, सेवा परायण, मुशील, सदावारी बयोबुद्ध, अचित मनुचित का विचार करके कार्य करने वाला हो तो, वह सूदी की विमृति हैं।

साडो मे जो अधिक हुव्ट पुब्ट, बली, बडे ककुद वाला, वीर्यवान तथा पराक्रम शाली है, वह सौडा की विभूति है।

िषयो मे जो सती साध्यी, पति परायए। सबके साथ उचित वर्ताव करने वाली घम शीला सदाचार सम्पना है वह छियो में निभूति है।

इसी प्रकार सभी वर्गों मे, सभी वर्गों मे, सभी बाधमी में सभी योनियों में, सभी स्थावर जगमों में जो विधिष्ट श्री सम्पन्न हो उन सब को भगवान् की विधेष विभूति ही मानना चाहिये। स्रोर तो क्या चराचर विद्व में मगवन बुढि करनी चाहिये यही विभृति योग का अन्तिम छह्य है।

स्तजी बहते हैं—मुनियो । जब अर्जु न न विभूति समभने का एक सार सिद्धान्त पूछा, तो मगवान् ने बहा-- "प्रज्"न सुन्दे मैं अपनी विभूति समभने की एक सरल विधि बताता है, जो ससार में जिसे भी तुम ऐस्वयंसाली श्रीसम्पन, तहमीवान् श्रीमान् वोमा सम्पन कान्तिपुक्त तेलस्वी, पराश्मी, शक्तिशाली क्लवान्, आमासम्पन तान्तिपुक्त तेलस्वी, पराश्मी, शक्तिशाली क्लवान्, आमासम्पन तान्ति सुक्ति सुज्युक्त देखो, उन सब की समब्दि रूप कहकर विभूतियोग की समाप्ति २१६

भेरी ही विभूति युक्त समक्त लो। जहाँ-जहाँ तुम कोई विशेषता देखो वहाँ-वहाँ जान लो उसमें भेंगे तेज का विशेष ग्रंश है।

अर्जुन ने पूछा—''जैसे भगवन् ! आपने इतनी विमू तियाँ बतायों हैं, बैसे हो कुछ ऐरवयं युक्त, बक्ष्मीसम्पन्न, शोभा और कान्तिमय अपनी कुछ अतिशय प्रभावशाली शक्तियों के सम्बन्ध में भीर बतावें ? उनके कुछ नाम और गिनावें।''

भगवान् ने हसकर कहा - अर्जुं न ! इन सब बातो के बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन संधेगा ?

अर्जुन ने कहा—'मैं उनके द्वारा विशिष्ट-विशिष्ट वस्तुओं में आपके दर्शन करने को चेष्टा करूँगा।"

भगवान ने कहा—भेना वस्ता करना चाहते हो तो अपनी हिंट को परिक्छित बनाने से काम न चलेगा। उससे विशेष लाभ न होगा। मुफे तुम सर्वेच देखने की चेष्टा करो। मेरे प्रतिरक्त चरावर मे तुम प्रत्य किसी की सत्य समझी ही नहीं। पे सेती को यह हदर प्रयच्च देखा अपवा सुना जाता है, यह सम्पूर्ण विद्य कहाड मेरे एक देश आपवा सुना जाता है, यह सम्पूर्ण विद्य कहाड मेरे एक देश मात्र मे अवस्थित है। ये चराव सम्पूर्ण मृत मेरे एक पार मे-चार मे से एक माग मे-जबस्थित है मेरे अनुतमय तीन पाद ती सुलोक मे हैं इसलिये तुम मेरी अवस्य रूपा विमृतियों को विद्या सुनकर क्या करोगे। तुम तो सम्पूर्ण मुक्त स्वर्ण कुफे समझने का प्रयस्त करो। सब मैं ही से स्वर्ण हमें मेरे प्रतिरक्त हुख मो नहीं है। इसी ज्ञान को स्थिर करो।

सूतजी कहते हैं—मुनियो ! जब मगवान् ने अपने को ब्यास्टि रूप में न देखकर विराट रूप में देखने को कहा, तो अर्जुन ने मगवान् का प्रस्था विराटरूप देखने की जिज्ञासा को । अद जैसे मर्जुन ने विराट रूप दिखाने को मगवान् से प्रार्यना की है, उसका वर्जन में आगे करूँगा।

## छप्पय

बहुत कहाँ तक कहूँ बात कब तलक बदाऊँ। निज भूपति के गीत कहाँ तक गाइ सुनाऊँ॥ इस्तुन। इतनो जानि श्रमत मति चिछ बलावै। बात बितन्डा बढ़ै तऊ तृ समक्ति न पावै॥ मैं समरे या जगत निज, योग राक्ति इक श्रम्स तै॥ घारन करि निस्लेप बनि, पुथक रहूँ सब वस तै॥

अर्थे तस्मत् इस प्रकार श्री मञ्जूगवत् गीवा उपिषद् को दक्षविद्या शोगझास्त्र है, को श्रीहल्य कीर सर्जुन के सम्बाद कप के हैं, जनग 'विमूति योग

नामका दशको भव्याय समाप्त हुमा ॥१० ।



[इसके आगे की कथा अगले ब्रह्क मे पढिय]